

# वेदिक युग का चलिमल





## बोबित सुमा का खाळहोळा



लेखकद्वय राजीव पटेल संजय कुमार





प्रकाश्च

### लेखक की कलम से

आज भारत में अधिकांश लोगों के अंदर बौद्ध संस्कृति और वैदिक संस्कृति पर काफी मतभिन्नता बनी हुई है। इन दोनों संस्कृतियों पर अधिकांश लोगों के मन में प्रश्न पैदा होता है कि दोनों में पहले कौन स्थापित हुई? आज इस मतभिन्नता के दो कारण स्पष्ट रूप से दिखते हैं। पहला, आज के प्रायः लेखकों द्वारा उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों का निर्विकार अवलोकन की कमी और दूसरा बौद्ध धर्म एवं वैदिक धर्म में जो धर्म धातु है उस धर्म की सही विवेचना और समुचित शाब्दिक अर्थों का अभाव। आइए, आप सभी को उत्खनन से प्राप्त सभी साक्ष्यों के आधार पर बौद्ध संस्कृति में वैदिक संस्कृति के घालमेल पर अवलोकन करते हैं। प्रथमतः गुप्तकाल, ईस्वी सन से पूर्व मौर्य काल एवं सिंधु काल या पूर्व सिंधु काल के जो भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उन सभी साक्ष्यों को आप भी अपनी नजरों से देखते हुए अध्ययन व आकलन कर लें। दूसरा, बौद्ध धर्म और वैदिक धर्म में समान शब्द 'धर्म' के शाब्दिक अर्थ को जब तक नहीं जानेंगे, तब तक दोनों में अंतर को स्पष्ट नहीं समझ पाएंगे। आइए उस 'धर्म' के शाब्दिक अर्थ को भी जानें। 'धर्म' (पालि भाषा में धम्म) का अर्थ प्रकृति के सामान्य गुण-स्वभाव से होता था, अर्थात कुदरत के कानून को 'धम्म' के नाम से जाना जाता था। इसका अन्य अर्थ निसर्ग का नियम अथवा मुष्टि का विधान था। इस बात की पुष्टि 9वीं शताब्दी से पूर्व मिले अनिगनत लिखित अभिलेखों (ब्राह्मी लिपि में) से होती है। उन सभी अभिलेखों पर धम्म की लिखित व्याख्या इस प्रकार की गई है। 'धारेती'ति धम्मो' यानि 'धारण करे सो धर्म है', धारण क्या करें! 'अत्तनो सभावं, अत्तनो लक्खनं, धारेती'ति धम्मो' अथवा जो अपने स्वभाव को धारण करता है, जो अपने लक्षण को धारण करता है, उसे ही धर्म कहते हैं। लेकिन बाद के समय में कुछ तथाकथित धूतों ने अपने छद्म स्वार्थ की पूर्ति करने हेतु, उस कुदरती गुण-धर्म-स्वभाव की जगह पर अपने अहम और स्वार्थ द्वारा उत्पादित व स्थापित संप्रदाय (शैव पंथ, वैष्णव पंथ, शाक्त पंथ, रामानंदी पंथ, कबीर पंथ, तुलसी पंथ, आर्य पंथ,

#### लेखक की कलम से

आज भारत में अधिकांश लोगों के अंदर बौद्ध संस्कृति और वैदिक संस्कृति पर काफी मतभिन्नता बनी हुई है। इन दोनों संस्कृतियों पर अधिकांश लोगों के मन में प्रश्न पैदा होता है कि दोनों में पहले कौन स्थापित हुई? आज इस मतभिन्नता के दो कारण स्पष्ट रूप से दिखते हैं। पहला, आज के प्रायः लेखकों द्वारा उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों का निर्विकार अवलोकन की कमी और दूसरा बौद्ध धर्म एवं वैदिक धर्म में जो धर्म धातु है उस धर्म की सही विवेचना और समुचित शाब्दिक अर्थों का अभाव। आइए, आप सभी को उत्खनन से प्राप्त सभी साक्ष्यों के आधार पर बौद्ध संस्कृति में वैदिक संस्कृति के घालमेल पर अवलोकन करते हैं। प्रथमतः गुप्तकाल, ईस्वी सन से पूर्व मौर्य काल एवं सिंधु काल या पूर्व सिंधु काल के जो भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उन सभी साक्ष्यों को आप भी अपनी नजरों से देखते हुए अध्ययन व आकलन कर लें। दूसरा, बौद्ध धर्म और वैदिक धर्म में समान शब्द 'धर्म' के शाब्दिक अर्थ को जब तक नहीं जानेंगे. तब तक दोनों में अंतर को स्पष्ट नहीं समझ पाएंगे। आइए उस 'धर्म' के शाब्दिक अर्थ को भी जानें। 'धर्म' (पालि भाषा में धम्म) का अर्थ प्रकृति के सामान्य गुण-स्वभाव से होता था, अर्थात कुदरत के कानून को 'धम्म' के नाम से जाना जाता था। इसका अन्य अर्थ निसर्ग का नियम अथवा मुष्टि का विधान था। इस बात की पुष्टि 9वीं शताब्दी से पूर्व मिले अनिगनत लिखित अभिलेखों (ब्राह्मी लिपि में) से होती है। उन सभी अभिलेखों पर धम्म की लिखित व्याख्या इस प्रकार की गई है। 'धारेती'ति धम्मो' यानि 'धारण करे सो धर्म है', धारण क्या करें! 'अत्तनो सभावं, अत्तनो लक्खनं, धारेती'ति धम्मो' अथवा जो अपने स्वभाव को धारण करता है, जो अपने लक्षण को धारण करता है, उसे ही धर्म कहते हैं। लेकिन बाद के समय में कुछ तथाकथित धूर्तों ने अपने छद्म स्वार्थ की पूर्ति करने हेतु, उस कुदरती गुण-धर्म-स्वभाव की जगह पर अपने अहम और स्वार्थ द्वारा उत्पादित व स्थापित संप्रदाय (शैव पंथ, वैष्णव पंथ, शाक्त पंथ, रामानंदी पंथ, कबीर पंथ, तुलसी पंथ, आर्य पंथ,

#### 6 / वैदिक युग का घालमेल

गायत्री पंथ आदि) को उस कुदरती धर्म का पर्यायवाची बनाते हुए उसकी जगह पर एक खास संप्रदाय विशेष का रूप देने का काम करने लगे जबिक साक्ष्य कहता है कि यह 'धर्म' (पालि भाषा में धम्म) संपूर्ण भारतवासियों के लिए गुण-धर्म-स्वभाव के रूप में हमेशा स्वतंत्र नाम के साथ उपयोग होता रहा था, इसके अलावा 'धर्म' किसी भी अन्य स्वरूप या नाम के साथ उपयोग में नहीं मिलता है।

आइए। इन सारे घालमेल को देखते हैं।

## विषय सूची

| लेखक        | की कलम से 5                                       |      |
|-------------|---------------------------------------------------|------|
|             | न नंबर एक 8                                       |      |
| घालमेल      | न नंबर दो 9                                       |      |
| घालमेल      | न नंबर तीन 10                                     |      |
|             | न नंबर चार 11                                     |      |
|             | न नंबर पांच 12                                    |      |
|             | न नंबर छह 13                                      |      |
|             |                                                   |      |
| वैदिक गा उ  |                                                   | 1    |
| पादक पुरा व | हा घालमेल                                         |      |
|             | क्या ऐसा कुछ किसी उत्खनन में कहीं मिला है?        |      |
|             | कोई बताएगा क्या?                                  | . 26 |
|             | काल खंड                                           | . 27 |
| (भाग-A)     | मानव उत्पत्ति से लेकर ईसा पूर्व 2500 तक           |      |
| (भाग-B)     | ईसा पूर्व 2500 वर्ष से लेकर ईसा पूर्व 2000-1500   |      |
| 3           | वर्ष तक                                           | 31   |
| 2.1         | आप इसको क्या कहेंगे?                              | . 34 |
| (भाग-C)     | ईसा पूर्व 2000 वर्ष से लेकर ईसा पूर्व 600 वर्ष तक | 36   |
|             | ईसा पूर्व 600 वर्ष से लेकर ईस्वी सन 950 ईस्वी तक  |      |
| ( , _)      | मेगास्थनीज (Megasthenes)                          |      |
|             | मूल इंडिका में वर्णित कुछ महत्त्वपूर्ण तथ्य       |      |
| णनान ना     | ले <b>प</b>                                       |      |
|             |                                                   |      |
| (भाग-E)     | 950 ईस्वी के बाद से मुगल काल तक                   |      |
|             | नालंदा विश्वविद्यालय                              | .110 |
| वालमेल का   | निष्कर्ष                                          | .133 |
| कोटो एलबम   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •           | 135  |
| Si Si       |                                                   |      |

## घालमेल नंबर एक

भारतीय इतिहास का प्रकार और इन सभी के बीच में घालमेल-

- 1) मान्यतावादी इतिहास
- 2) शैक्षणिक इतिहास
- 3) उत्खनन का इतिहास

मान्यतावादी इतिहास कहता है कि भारत में मनुष्य की संस्कृति एक लाख वर्ष से भी काफी पूर्व से स्थापित है, जबिक शैक्षणिक इतिहास कहता है कि भारत में मनुष्य की संस्कृति मात्र 10 हजार वर्ष के अंदर की है।

शैक्षणिक इतिहास कहता है कि भारत में वैदिक संस्कृति का उद्भव आज से 3500 वर्ष पूर्व में होते हुए आज तक सतत और निरंतर समाज में विराजित चली आ रही है, जबिक उत्खनन का इतिहास कहता है कि भारत में वैदिक संस्कृति का कोई भी नगर, गांव, मकान, वैदिक अनुयायी का शासक या उसका किला, उसका राज्यादेश, मुद्रा, सील, अभिलेख, मृदभांड, लिपि, विदेशी यात्री का यात्रा वृतांत्त जैसी बातों का मिलना अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है।

उत्खनन का इतिहास कहता है कि भारत में बौद्ध संस्कृति के असंख्य साक्ष्य उत्खनन द्वारा जमीन के नीचे से मिलते हैं, जबिक मान्यतावादी ब्राह्मणी वैदिक संस्कृति का इतिहास अभी तक जमीन के ऊपर-ही-ऊपर से मिलने का ही है।

-राजीव पटेल

## घालमेल नंबर दो

वेद, सम्यक काल की भाषा पालि के 'वेदना'

से निकला हुआ शब्द है। जिस वेदना का शब्दिक अर्थ पालि में अनुभूति होता था और वेद का अर्थ अनुभव होता है।

लेकिन

धूर्तों द्वारा उत्पादित संस्कृत भाषा में वेद का शब्दिक अर्थ शून्य होते हुए, एक कहानी युक्त पुस्तक का नाम सिर्फ 'वेद' होकर रह गया है। -राजीव पटेल

## घालमेल नंबर तीन

जिस प्रकार से जीव-जंतु, पेड़-पौधों के जीवन प्रमाण हेतु चार प्राकृतिक महाभूत मिट्टी, पानी, हवा, उष्मा की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से ब्राह्मणी वेद, वैदिक संस्कृति के जीवन प्रमाण हेतु भी चार वैदिक महाभूत

वैदिक मंत्र (संस्कृत के छंद द्वारा निर्मित)

वैदिक ग्रंथ (वेद, उपनिषद, पुराण, गीता, रामायण, महाभारत)
वैदिक यंत्र (वैदिक देवी-देवता की मूर्ति के साथ-साथ उन सभी का मंदिर)
वैदिक तंत्र (वैदिक कर्मकांड से युक्त जीवन-संस्कार के प्रचलन का प्रमाण)
की आवश्कता होती है।

अब प्रश्न उठता है कि यह चार वैदिक महाभूत का साक्ष्य कब से दिखता है?
-राजीव पटेल

## घालमेल नंबर चार

वैदिक लेखक लिखते हैं कि मौर्यकाल के समय चाणक्य था,
जिसने कौटिल्य का अर्थशास्त्र लिखा था।
अब प्रश्न उठता है कि
मौर्यकाल में लेखन हेतु सिर्फ शिलाओं का प्रयोग होता था
लेकिन

चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र के लेखन हेतु कागज का प्रयोग किया था। तो क्या उस समय कागज का आविष्कार हो चुका था? मौर्यकाल की सभी वस्तुओं का साक्ष्य खुदाई द्वारा मिला है लेकिन

चाणक्य का साक्ष्य किस स्थान की खुदाई से मिला है? -राजीव पटेल

## घालमेल नंबर पांच

वैदिक पक्ष और विपक्ष के लेखक लिखते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था।

फिर शुंग काल में
ब्राह्मणी ग्रंथ, ब्राह्मणी मंत्र, ब्राह्मणी यंत्र का निर्माण

जरूर हुआ होगा।

अब कोई यह बताए

कि

शुंग द्वारा निर्मित इस प्रकार का ब्राह्मणी ग्रंथ, मंत्र, यंत्र का साक्ष्य कब और कहां मिला है?

-राजीव पटेल

## घालमेल नंबर छह

शैक्षणिक पुस्तकों के माध्यम से वैदिक सभ्यता की शिक्षा दी जाती है।

पुनः शैक्षणिक पुस्तकों

के अंदर उत्खनन को आधार मानकर वैदिक

से पूर्व और वैदिक के बाद की रही

सभ्यता-संस्कृति का मिलना बताया जाता है।

लेकिन वैदिक सभ्यता-संस्कृति का साक्ष्य कब और कहां मिला है?

-राजीव पटेल

## वैदिक युग का घालमेल

आज, भारत में धार्मिक और सांस्कृतिक परिवेश के संदर्भ में बहुत ही विचित्र परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। पूर्व में स्थापित 'सम्यक संस्कृति' (आज के अनुसार बौद्ध संस्कृति) के संबंध में आज कुछ लोगों की मान्यता है कि ईसा पूर्व में हुए शुंग वंश के सम्राट 'पुष्यिमत्र शुंग' द्वारा बौद्ध संस्कृति को खत्म करते हुए पूर्व की वैदिक संस्कृति या ब्राह्मणी संस्कृति को पुनर्स्थापित किया गया था। पुनः इस विषय पर दूसरे मत के लोगों की मान्यता है कि पूर्व के भारत में स्थापित 'वैदिक संस्कृति' में वर्णवाद जैसी कुरीति आने की वजह से बौद्ध संस्कृति का उदय हुआ था, जो कुछ वर्षों बाद स्वतः ही समाप्त हो गया। जबिक वैदिक मान्यता से प्रभावित लोगों की मान्यता है कि भारत में बौद्ध संस्कृति में आई विकृति की वजह से बौद्ध संस्कृति स्वतः समाप्त हो गई और पूर्व की वैदिक संस्कृति पुनः स्थापित हो गई, क्योंकि भारत में वैदिक संस्कृति ही सबसे पुरानी संस्कृति है।

यानी इस मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध और पुष्यमित्र शुंग के पूर्वकाल में भी वैदिक संस्कृति रही होगी?

जबिक भारत के उत्खनन से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य कुछ और ही कहानी की ओर संकेत करते हैं। क्या आपने कभी उस ओर ध्यान दिया है?

अन्यारतीय इतिहास का प्रकार और इन सभी के बीच में घालमेल-

(1) मान्यतावादी इतिहास, (2) शैक्षणिक इतिहास, (3) उत्खनन का इतिहास।

मान्यतावादी इतिहास कहता है कि भारत में मनुष्य की संस्कृति एक लाख वर्ष (सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलयुग) से भी आगे से स्थापित है, जबिक शैक्षणिक इतिहास कहता है कि भारत में मनुष्य की व्यवस्थित संस्कृति मात्र 10 हजार वर्ष के अंदर की है।

शैक्षणिक इतिहास कहता है कि भारत में वैदिक संस्कृति आज से 3500

वर्ष पूर्व से है, जबिक उत्खनन का इतिहास कहता है कि भारत में वैदिक संस्कृति का कोई भी नगर, गांव, मकान, किसी शासक का कोई किला, उसकी राज्यादेश, मुद्रा, सील, अभिलेख, मृदभांड, लिपि, विदेशी यात्री का यात्रा वृतांत्त जैसी बातों का मिलना अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। उत्खनन का इतिहास कहता है कि भारत में बौद्ध संस्कृति के सभी साक्ष्य आज उत्खनन द्वारा जमीन के नीचे से मिले हैं, जबिक ब्राह्मणी वैदिक मान्यता वाली सभी संस्कृति का साक्ष्य जमीन के ऊपर से मिला है।

आइए, उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए पूर्व में स्थापित सभ्यता-संस्कृति की वस्तु-स्थिति को जानने-समझने का प्रयास करते हुए आज के लेखकों के घालमेल को देखते हैं।

आज आपको सिर्फ भारत में खुदाई से प्राप्त उन साक्ष्यों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने की जरूरत है।

सर्वप्रथम, आपको शुंग काल से पूर्व के प्राप्त अवशेषों को देखना होगा कि सच में पुष्यिमत्र शुंग ने पूर्व के किसी बौद्ध-स्थल को नष्ट भी किया था!! या फिर पूर्व के अधिकांश बौद्ध-स्थलों को सुरक्षा प्रदान करते हुए, उनमें से कुछेक बौद्ध-स्थलों का पुनरुद्धार करते हुए उन्हें नए रंग-रूप में सुसज्जित भी किया था? दूसरा, उसने सत्ता और राजनीतिक मजबूरी के चलते पक्ष-विपक्ष में रहे किन्हीं खास लोगों की हत्या की थी या समूचे भारत में रह रहे बौद्ध मतावलंबियों की भी हत्या कर दी थी?

इन सभी बातों के बाद दूसरी बातों पर भी बारीकी से ध्यान देना होगा कि क्या वास्तव में गौतम बुद्ध के पहले भी वर्णाश्रम पर आधारित समाज का साक्ष्य मिलता है या यह वर्णागत समाज सिर्फ कपोल-कल्पित है?

तीसरी बात, यह भी देखना होगा कि क्या गौतम बुद्ध के पूर्व-काल में भी संस्कृत भाषा में वैदिक ऋचाओं के साथ-साथ आज के देवताओं में प्राण-प्रतिष्ठा करने वाले मंत्र या ब्राह्मणों द्वारा देवताओं को अपने वश में करते हुए कर्मकांड करने वाले मंत्र का मिलना होता था? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि यह सिर्फ आज की कपोल-कल्पना द्वारा रचित मंत्र का नाम देते हुए ठगी करने की भाषा है?

चौथी बात, यह भी प्रमुखता से देखना होगा कि क्या वैदिक सभ्यता का मूलाधार देवी-देवता की मूर्तियां हैं? अगर देवी-देवता की मूर्तियां हैं तो क्या ये सभी देवी-देवता की मूर्तियां ईसा पूर्व के भारत में भी मिलती थीं? अगर नहीं मिलती थीं तो इन सभी का बनना कब और किस आधार पर हुआ है? आज का प्रमाण तो इन सभी मूर्तियों का निर्माण ब्रिटिश भारत के समय स्थापित गीता प्रेस में कार्यरत चित्रकारों के कल्पना की बुनियाद पर प्रमाणित होता है। अगर इस बात पर किसी को आपत्ति है तो गीता प्रेस की स्थापना से पूर्व वैदिक पात्रों का चित्र दिखाया जाए?

पांचवीं बात कुरीति से संबंधित है, इसमें एक प्रश्न उठता है कि वैदिक ब्राह्मणी परंपरा में देवदासी प्रथा, सती प्रथा, हरिबोल प्रथा, नर-बिल प्रथा, पशु-बिल प्रथा, नियोग प्रथा, कन्या शुद्धि प्रथा जैसी अनेक कुरीतियां होने के बाद भी यह ब्राह्मणी-वैदिक संस्कृति खत्म नहीं हुई, लेकिन आज के कुछ तथाकथित विद्वान पंडित लोग पूर्व की बौद्धिक (बौद्ध) परंपरा का खात्मा का कारण अज्ञात कुरीतियों को बताते नहीं थकते हैं! आखिर ऐसी दोरंगी सोच क्यों?

जब तक इन सभी बिंदुओं पर सूक्ष्म दृष्टिकोण को रखते हुए साक्ष्यपरक विश्लेषण नहीं करेंगे, तब तक किसी के पक्ष में कुछ भी कहना अपनी मनोनुकूलता के अनुसार तारतम्य बैठाने के समान समझा जाएगा।

आइए, भारत में उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर प्रथम ज्ञात सभ्यता काल की संस्कृति से लेकर आज तक की दिख रही संस्कृति पर नजर डालते हैं। लेकिन इस उत्खनन युक्त साक्ष्य का अवलोकन करने से पूर्व अगर किसी उदाहरण के द्वारा किसी सभ्यता और संस्कृति का खात्मा या रूपांतरण होने वाली घटना के घालमेल को समझने के लिए उद्धृत किया जाए तो शायद इस कल्पित कहानी को समझने में काफी सहायता मिलेगी, क्योंकि कभी-कभी कोई बात उदाहरण से बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है।

#### आइए साक्ष्य से पूर्व कुछ घालमेल वाले उदाहरण को देखते हैं!

बौद्ध संस्कृति या वैदिक संस्कृति का खात्मा या रूपांतरण को समझने के लिए उदाहरण स्वरूप किसी नदी का खात्मा या रूपांतरण को लेकर समझने की कोशिश करते हैं। किसी भी नदी के उद्गम स्थल से लेकर उसके सागर तक के मिलने वाले नामों और प्रक्रिया पर गौर करें! फिर आप उस नदी के जैसे इस संस्कृति को भी समझ जाएंगे कि किसी संस्कृति का खात्मा या रूपांतरण कैसे होता है या उसके अंदर तथाकथित धूर्तों द्वारा घालमेल कैसे किया जाता है!

भारत की सबसे प्रमुख नदी 'गंगा' है, लेकिन जब यह नदी हिमालय पहाड़ में प्राकृतिक रूप से बने हिमखंड से निकलती है तो इस नदी का नाम 'गंगोत्री' होता है। लेकिन यह गंगोत्री जैसे ही आगे बढ़ती है तब इसमें 'अलकनंदा' और 'मंदाकनी' नाम की दो नदियां आकर मिलती हुई भारत के मैदानी भागों पर विचरण करती हैं तो इस नदी को लोग 'गंगा' नदी के नाम से जानते हैं। यानी गंगा की कोई भी अपनी स्वतंत्र उद्गम स्थली नहीं है। यही गंगा नदी जब मैदानी भागों को चीरते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलने को बेचैन होती है तो प. बंगाल और बंगला देश में यह गंगा नदी अपने 'गंगा' नाम रूपी अस्तित्व को समाप्त करते हुए 'हुगली' और 'पद्मा' के नाम में परिवर्तित होकर समुद्र में मिलती है।

अब आपको देखना होगा कि हुगली और पद्मा नदी का अपना कोई वजूद बंगाल (आज का पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगलादेश) से पूर्व में भी किसी राज्यों में है या यह नदी किसी नदी का बदला हुआ नाम है?

उसी प्रकार से आपको पुनः देखना होगा कि मैदानी भागों में से गुजरने वाली गंगा का अपना कोई जल-स्रोत यानी अपने नाम पर उद्गम नदी है या यह भी पूर्व में किसी उद्गम नदी का परिवर्तित नाम है?

आगे आपको उस 'गंगोत्री' नदी को भी देखना होगा कि यह भी स्वतः निकलनें वाली जल-स्रोत धारा है या यह भी किसी के सहारे पैदा होने वाली जल-धारा है?

इन सब विषयों पर जब आप अपनी सूक्ष्म दृष्टि डालेंगे तो पाएंगे कि प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सिद्धांत 'प्रतीत समुत्पाद' के नियमानुसार पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर 'हिमखंड' का बनना होता है और उसी हिमखंड से ग्लेशियर का निर्माण होता है। जब इस ग्लेशियर से बर्फ पिघलती है तो एक 'जलधारा' का रूप ले लेती है और यह जलधारा 'गंगोत्री' के नाम से पहाड़ों को चीरते हुए नीचे उतरती है, जिसमें आगे मंदाकनी और अलकनंदा जैसी जलधारा का मिलन होते हुए मैदानी भागों पर आती है, जिसे भारत के मैदानी भागों में हमलोग 'गंगा नदी' के नाम से जानते हैं। अब यह गंगा नदी जब अपनी विकरालता को समाप्त करते हुए विकृत अवस्था में पहुंचती है तो यह अनेक शाखाओं में बटती हुई समुद्र में मिलने को आतुर होती है, उस समय इस गंगा नदी की पहचान

अपने परिवर्तित नाम 'हुगली' और 'पद्मा नदी' के रूप में होती है, लेकिन यह 'पद्मा नदी' भी आगे जाकर 'मेघना', 'तेतुलिया', 'गलचिया', 'बलस्वर', 'भैरव नदी' जैसे अनेक नामों में विभक्त होकर समुद्र में मिलती है।

इसी को पूर्ववत से चली आ रही प्राकृतिक परंपरा के नामों का काल और स्थान के अनुसार बदलते रूप और नाम का रूपांतरण कहा जाता है।

लेकिन, अगर हुगली और पद्मा नदी का स्वयं का अपना उद्गम स्थल होता तो, आज हुगली और पद्मा नदी के नाम को रूपांतरित नाम की नदी नहीं साबित करते। आगे इस गंगा नदी का भी स्वयं का अपना कोई जल-स्रोत होता या उद्गम स्थल होता, तो इस गंगा को भी आज गंगोंत्री से रूपांतरित नदी नहीं कहकर स्वयं की उद्गम नदी कहते। उसी प्रकार से गंगोत्री भी स्वनिर्मित जलभंडार से निकलती तो उस गंगोत्री को भी ग्लेशियर और ग्लेशियर के प्राकृतिक हिमखंडों का रूपांतरित रूप नहीं कहते।

यानी कि साक्ष्य के तौर पर जिस प्रकार हिमखंडों से निकलकर गंगोत्री की धारा प्रस्फुटित होती है और आगे उसमें अलकनंदा, मंदाकनी की जलधारा मिलकर मैदानी भागों में गंगा बनते हुए बंगाल में जाकर हुगली और पद्मा बनते हुए समुद्र में विलीन हुई है, उसी प्रकार से भारत की सभ्यता-संस्कृति भी 5000 वर्षों से अपने प्राकृतिक गुण-धर्म स्वाभाव वाली हिमखंड से प्रचुर मात्रा में साक्ष्य (स्तूप, चीवरधारी पुरुष, साधनारत पुरुष, पीपल पत्ता) वाली सभ्यता से निकलकर किसी कारणवश गुम हो गई थी, जिसको ईसा पूर्व 563 में जन्मे महामानव गौतम बुद्ध उस प्राकृतिक गुण-धर्म स्वाभाव वाली परंपरा में अलकनंदा और मंदाकनी जैसी प्रतीतसमुत्पाद, आर्य-सत्य और उसमें बहुजनों के दुख मुक्ति हेतु आष्टांगिक मार्ग को जोड़ते हुए भारतीय समाज रूपी मैदानी भागों में ले जाकर गंगा जैसे विराट रूप में सभी को दर्शन करवाए थे। जिसे उस समय इस प्राकृतिक स्वभाव-धर्म वाले मार्ग को थेरवादी मार्ग भी कहा जाता था। पुनः ईस्वी सन के आसपास इस थेरवादी गुण-धर्म वाली संस्कृति में मध्य एशिया से आए हुए मूर्ति-पूजक (हिंद बैक्ट्रिआई कुषाण) परंपरा के सम्राट कनिष्क का मिलन हो जाता है और वे लोग इस थेरवादी परंपरा, संस्कृति में महामानव मार्गदाता गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाते हुए मूर्ति पूजा की शुरुआत करते हैं। यानी अब भारत ही नहीं विश्व के कई देशों में प्राकृतिक गुण-धर्म, आर्य-सत्य, आष्टांगिक मार्ग,

प्रतीत-समुत्पाद के साथ-साथ इसके प्रवर्तक महामानव गौतम बुद्ध की मूर्ति स्थापित करते हुए उनके मूर्ति की पूजा की शुरुआत भी हो गई थी, जिसे महायानी मार्ग भी कहा जाने लगा था। इस महायानी बौद्ध परंपरा का बहुत ही व्यापक प्रभाव सम्राट किनष्क से लेकर गुप्तवंश और हर्षवर्धन वंश तक रहा था, जिसका प्रमाणिक तौर पर आज खुदाई में मिलने वाली अनिगनत गौतम बुद्ध की मूर्तियों के साक्ष्यों को देखकर कोई भी समझ सकता है।

महायानी परंपरा में महामानव मार्गदाता गौतम बुद्ध की मूर्ति के साथ-साथ तीसरी शताब्दी के बाद से एक 'अवलोकितेश्वर बुद्ध' की मूर्ति का प्रचलन बढ़ने लगा था। उसी अवलोकितेश्वर बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं में मूर्तियों के चलते 700 ईस्वी के बाद से इस महायानी परंपरा का रूपांतरण क्रमशः बज्रयानी, तंत्रयानी, शाक्त पंथ, शैव पंथ, वैष्णव पंथ जैसे अनेक शाखाओं में होने लगा। 'अवलोकितेश्वर बुद्ध' की मूर्ति देखने हेतु चित्र संख्या (1) देखें।

जो आज समुद्र में मिलने को व्याकुल हुगली और पद्मा जैसी नदियों के सदृश्य मार्गदाता गौतम बुद्ध की मूर्ति का रूपांतरण करते हुए अंतिम कगार पर खड़ा है। अब वह दिन दूर नहीं है, जिस प्रकार से गंगा से विकृत होकर कई नामों से निकलने वाली हुगली और पद्मा नदी समुद्र में विलुप्त होते हुए प्रतीत्य-समुत्पाद के सिद्धांत पर वर्षा द्वारा पुनः हिमखंड में परिवर्तित होकर शुद्ध होती है, उसी प्रकार से आज की पाखंड और अंधविश्वास से युक्त शैव पंथ, शाक्त पंथ, आर्य-समाज पंथ, वैष्णव पंथ, गायत्री पंथ वाली सभ्यता संस्कृति भी पुनः प्रतीत्य-समुत्पाद के नियम से प्राकृतिक गुण-स्वभाव को जन्म देते हुए पुराने कुदरत के कानून में बदलने को व्याकुल है।

इस उदाहरण से कोई पाठकगण अगर विचलित हुए हैं तो आप हुगली और पद्मा के जैसे साक्ष्यों द्वारा सत्यापित करें कि आज की ब्राह्मणी परंपरा (शैव पंथ, वैष्णव पंथ, शाक्त पंथ, लिंगायत पंथ, रामानंद पंथ, कबीर पंथ, तुलसी पंथ, आर्य समाज पंथ, गायत्री पंथ आदि) जिसे लोग आज वैदिक परंपरा भी कहते हैं, क्या उसका कोई अपना उद्गम स्थल भी है?

मैं आप सभी का ध्यान एक बात पर आकृष्ट करना चाहूंगा कि वैदिक परंपरा का मूलाधार 'वेद' है और उस वेद का मूलाधार 'वैदिक ऋचाएं' हैं और उन वैदिक ऋचाओं का मूलाधार 'संस्कृत' है। यानी संस्कृत भाषा उस वैदिक सभ्यता की मूल है। क्योंकि बगैर संस्कृत के वैदिक ऋचाओं का बनना नामुमिकन है। फिर नामुमिकन है और बगैर ऋचाओं का वेद ग्रंथ का बनना नामुमिकन है। फिर आपको बताना होगा कि संस्कृत और वेद की उत्पत्ति एक साथ क्यों नहीं हुई थी? फिर उस संस्कृत के बिना वेद की ऋचाओं का निर्माण कब और कैसे हुआ? अगर ऋचाएं बनी होंगी तो उसका साक्ष्य भी होगा या फिर यह सिर्फ कपोल-किल्पत कल्पना की उपज है? यदि इस वेद का कुछ साक्ष्य और प्रमाण है, तो जरूर दिखाएं!

दूसरा, अगर वेद का मूलाधार 'वर्ण' है तो उस वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था भी वर्णागत रही होगी? अतैव आप सभी को साक्ष्य के रूप में उस समय के 'वर्णागत' समाज को भी दिखाना होगा? भारत में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का लिखित साक्ष्य किस सम्राट के अभिलेख से शुरू होता है यह भी बताएं? क्योंकि अभी तक जितने भी सम्राटों के अभिलेख को पढ़ा गया है, उनमें हर सम्राट ने अपने को सिर्फ वंश से जोड़कर रखा है या लिखा है, लेकिन किसी ने भी अपने आपको किसी जाति या वर्ण से जोड़कर क्यों नहीं लिखा? जबिक वेद और वैदिक काल कहता है वह समाज वर्णागत था और ब्राह्मण या क्षत्रिय के अलावा कोई भी शासक नहीं बन सकता था। जबिक ऐसा लिखा हुआ भारत में 850 ईस्वी से पूर्व किसी भी शासक के अभिलेख से क्यों नहीं प्राप्त हुआ है? वैदिक वर्णागत समाज को रट लगाने वाले रटंतु तोता अगर कुछ बोलते हैं या उसे कोई अपने स्वार्थपरक लाभ हेतु 200 वर्षों में कहीं लिख देता है तो क्या उसे हम सभी को आज प्रमाण के रूप में साक्ष्य मान लेना चाहिए?

तीसरा, वेद और वैदिक परंपरानुसार देवताओं की आराधना का प्रावधान है, यानी वेद में उद्धृत देवताओं की मूर्तियां या मंदिर भी वैदिक काल से लेकर आज तक जरूर स्थापित होनी चाहिए थीं! फिर उन मंदिर या मूर्तियों का मिलना भी तथाकथित वैदिक काल (सतयुग, द्वापरयुग, त्रेतायुग और कलयुग) या प्रामाणिक व सत्यापित काल जो पुरा-पाषाण काल (ईसा पू. 8000 से पहले का काल), नव-पाषाण काल (8000 से 3000 ई.पू.), आरंभिक एवं विकसित सिंधु काल (3000 ई.पू. से 1500 ई.पू.), मौर्यकाल (ई.पू. तृतीय शताब्दी), कुशाण काल (ईस्वी सन के बाद), गुप्त काल (तृतीय शताब्दी) और हर्षवर्धन काल (सातवीं शताब्दी) तक में जरूर होना चाहिए था?

#### क्या ऐसा कुछ किसी उत्खनन में कहीं मिला है?

क्योंकि जब वैदिक सभ्यता या परंपरा पूर्व से है तो इन तीनों साक्ष्यों का होना भी उसी प्रकार से कहा जा सकता है जैसे दिन का होना और सूर्य का दिखना! क्योंकि दिन होगा तो सूर्य और सूर्य की किरणों का प्रकाश भी अवश्य दिखेगा, अगर किसी कारणवश कुछ समय के लिए बादल से सूर्य छिप भी जाए तो उस समय सूर्य की किरण उस बादल रूपी पर्दे को भेधते हुए उस समय के रह रहे लोगों पर अपने झीने-झीने प्रकाश का उजाला तो जरूर फैलाएगी। ऐसा तो कतई नहीं होगा कि दिन का समय हो और किसी कारणवश बादल में सूर्य छिप जाए तो झीना-झीना प्रकाश के उजाले की जगह चारों ओर अमावस्या की घोर काली रात जैसी कालिमा छा जाए!

अभी तक वैदिक मत वाले जितने भी लेखक हुए हैं वे सभी अपनी वर्णागत परंपरा के अनुसार मुफ्त का सामाजिक मान-सम्मान प्राप्त सुविधा भोगी लोग हुए हैं और वे नहीं चाहते हैं कि उनका सामाजिक मान-सम्मान सच जानने की वजह से गुण और ज्ञान आधारित हो जाए अथवा मानव-मानव के बराबर हो जाए। इस वजह से वे सभी लोग वैदिक सभ्यता नाम की कल्पना को आज से 3000-3500 वर्ष पूर्व में जाकर (ईसा से 1000-1500 वर्ष पूर्व) अंधकारमय वाले काल में अपनी वैदिक सभ्यता और संस्कृति को काली अमावस्या की रात में छिपा देते हैं, जबिक आज से 3000 वर्ष पूर्व ही नहीं बिक्त 8-10 हजार वर्ष पूर्व पाषाण काल के भी उत्खनन द्वारा प्राप्त साक्ष्य सब राज्यों में बने संग्रहालयों में उपस्थित हैं। जरूरत, सिर्फ आज उसे देखते हुए अवलोकन करने की है।

बंधु, अगर आप सिर्फ पुस्तकों और धारावाहिकों के पीछे-पीछे भागने के आदी हो गए हैं तो आज आपको उस हिमखंड, गंगोत्री, गंगा और उससे रूपांतरित होने वाली हुगली और पद्मा जैसी नदी के बनते-बिगड़ते नामों को देखने-समझने की जरूरत है, अन्यथा सिर्फ काल्पनिक-कथायुक्त पुस्तकों और धारावाहिकों के माध्यम से अर्जित ज्ञान द्वारा बाबा शंकर की जटा में से पिता भागीरथ के द्वारा माता गंगा को निकालकर धरती पर लाने वाली नदी के रूप में जानते और पूजते रहेंगे।

आइए! देखें कि भारत का पुरातात्विक साक्ष्य क्या कहता है?

जिस प्रकार गंगोत्री नामक जलस्रोत प्रकृति निर्मित हिमखंड से निकली है, जिसे आज ग्लेशियर भी कहते हैं, उस ग्लेशियर के बर्फ को किसी दैविक शिक्त या किसी मनु महाराज ने अपने फ्रीजर में नहीं बनाया है, बिल्क वह प्रतीत्य-समुत्पाद के नियम से बनते हुए, प्रकृति द्वारा जल के ठंड में जमने से बनी है। उसी प्रकार भारत की सभ्यता और संस्कृति भी प्राकृतिक गुण-स्वभाव वाली कुदरत के कानून से निकली है। इस कुदरत के कानून का भी कोई रचनाकार नहीं है बिल्क इस कुदरत के कानून को अनेक मार्गदाताओं ने अपने ज्ञान अनुभव द्वारा जानकारी प्राप्त करते हुए, शील-सदाचार के रूप में उस समय के जनमानस को दुखमुक्ति और निर्वाण प्राप्ति हेतु विकसित किया था। इस ज्ञान के कई मार्गदाता हुए, जिनमें कुछ का तो आज साक्ष्य और प्रमाण भी लोगों के सामने है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा है कि मुझे इस मार्ग पर चलने से लाभ हुआ है, तुम अगर चलोगे तो तुमको भी लाभ होगा, मैं जिस रास्ते पर चला हूं वह रास्ता मुझे मालूम है, अगर तुम चलना चाहते हो तो मैं वह रास्ता बता सकता हूं, पर उस पर चलना तो तुमको ही पड़ेगा।

लेकिन काल्पनिक कथा के रचनाकार ने जिस प्रकार शंकर की जटा को बर्फ वाली फ्रीजर बनाकर उसमें से गंगा नदी निकाल दी है, उसी प्रकार सृष्टि के काल्पनिक रचियता ब्रह्मा द्वारा वैदिक सभ्यता निकालते हुए उस ब्रह्मा के द्वारा बिना किसी लिपि, भाषा का अभ्युदय किए ही वेद की रचना भी करवा दी है, इतने से भी उन काल्पनिक लेखकों को तृप्ति नहीं मिली, तो उसी ब्रह्मा के शरीरिक अंगों से वर्णागत मनुष्य का जन्म कराते हुए भारतीय समाज को भी अपनी कल्पना में वर्णाश्रम पर आधारित समाज बना देते हैं। परंतु उस काल्पनिक कथावाचक से शंकर की जटा का साक्ष्य और ब्रह्मा के द्वारा उद्धृत वेद और वर्णागत समाज का साक्ष्य मांगने पर अपनी काल्पनिक बातों के जाल में उलझाने लगते हैं। भाई! झूठ की बुनियाद बालू के घर के सामान कच्ची होती है, जो साक्ष्य रूपी फूंक मारने से गिर जाती है। अब आपका झूठी वैदिक रूपी बालू का ढेर आपके सामने है।

भारत में उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों पर आधारित सभ्यता को दो भागों में बांटकर देखा जाता है। पहली सभ्यता साक्ष्यों द्वारा ज्ञात है (जैसे सिंधु सभ्यता), लेकिन उस काल के उत्खनन से प्राप्त लिखित लिपि पठन-पाठन योग्य नहीं बन पाने की वजह से यह पता लगाना आज बहुत ही कठिन हो गया है कि उस समय किस-किस नाम के लोग रहते थे? लेकिन प्राप्त साक्ष्यों को देखकर यह जरूर कहा जा सकता है कि वह सभ्यता-संस्कृति बहुत ही विकिसत सभ्यता रही थी। उस सभ्यता के साक्ष्यों को देखकर आज बिल्कुल यह कहा जा सकता है कि उस काल में भी भवनों का निर्माण आज के वैज्ञानिक वास्तुविदों के आधार जैसे व्यवस्थित ढंग से किया जाता था। उन भवनों में व्यवस्थित ढंग का स्नानागार होता था जो आज खुदाई में प्राप्त हुआ है। उस समय लिखने की लिपि का आविष्कार भी हो गया था, जिसका साक्ष्य उस समय की मुद्रा या अन्य सील-मुहरों से प्राप्त होता है। यानी कि उस समय लिपि और लिखने का आविष्कार हो गया था।

लेकिन, यह बात आज शत-प्रतिशत दावे के साथ कही जा सकती है कि उस समय ब्रह्मा, वेद, वैदिक और संस्कृत युक्त ऋचाओं के साथ-साथ वर्णागत समाज का कुछ भी साक्ष्य नहीं मिला है। फिर आज के तथाकथित लेखक महोदय यह कैसे दावा करते फिरते हैं कि भारत में आज से 2600 वर्ष पूर्व भी वेद और वैदिक संस्कृति थी?

प्रथम खंड यानी ईसा पूर्व 3500 ईस्वी से लेकर ईसा पूर्व 600 ईस्वी तक की प्राप्त मुद्राएं, मृदभांड, सील-मोहरें, टेराकोटा की छोटी मूर्तियां, लिपि, नगरीय प्रमाण, स्तूपनुमा आकर की बनावटें, शिक्षण संस्थान जैसे महत्त्वपूर्ण साक्ष्य आज मिले हैं, जिसे आज आप भी देख और समझ सकते हैं।

दूसरे खंड के अंतर्गत 600 ई.पू. के बाद का काल है, जिसके अंतर्गत लिखित साक्ष्य और कई शासकगण के साक्ष्य भी मिलते हैं। साथ ही इन सभी सम्राटों के अभिलेख या अन्य मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं और वे पठन योग्य हैं, इसलिए उन सभी को जानना समझना बहुत ही सरल हो गया है। उस काल में विद्या प्राप्त करने के विद्यालय व शिक्षण संस्थानों के अवशेष जो आज मिल रहे हैं, उससे उस समय में प्रचलित सभ्यता-संस्कृति को जानना, समझना और भी सुलभ हो गया है। साथ ही इन शिक्षण संस्थानों में बहुत से दूसरे देशों के प्रतिभावान विद्यार्थी भी शिक्षा ग्रहण करने आते रहते थे, जिन्होंने भारत के अंदर रह रहे वर्ग-समूह के रहन-सहन और सभ्यता-संस्कृति के बारे में काफी विस्तारपूर्वक पठनीय योग्य भाषा में लिखा है, जिसको

पढ़कर आज कोई भी भारत की सभ्यता-संस्कृति को जान-समझ सकता है।

लेकिन आज भारत का दुर्भाग्य कहें कि अभी तक भारत की जितनी भी पुस्तकों में यहां की सभ्यता-संस्कृति की जानकारी लिखी गई है वह काल्पनिक ऋग्वेद के चारों तरफ सिमट कर रह जाती है।

भाई! पहले आप लोग ऋग्वेद की पुस्तक को तो सत्यापित कर लो। उसके बाद ही इसके इर्द-गिर्द किसी सभ्यता संस्कृति को घुमाना।

850 ईस्वी से पूर्व के भारत में विद्या अपने शिखर पर थी, फिर भी उस काल में इस ऋग्वेद का कोई नामो-निशान नहीं मिलता है। फिर यह ऋग्वेद मुगल काल के बाद से अचानक यह कहते हुए कैसे प्राप्त हुआ कि इसका वजूद 3000 वर्ष से भी ज्यादा पुराना है?

#### इसको आप एक उदाहरण से समझें!

एक समय की बात है कि एक बहुत ही शानदार समारोह में तीन मित्रों को बुलावा आया। तीनों मित्र एक साथ उस समारोह में शामिल हुए। इन तीनों मित्रों का परिचय भी जान लें, इनमें से एक ऊंचा प्रशासनिक पदाधिकारी था, दूसरा मित्र सत्ताधारी राजनीतिक पार्टी का वरिष्ठ नेता था और तीसरा उस देश का सर्वोच्च उद्योगपति था। जब तीनों मित्र उस समारोह में पहुंचे तो उस समारोह की सकारात्मक व्यवस्था को देखकर अनायास ही अपने अपने तरीके से व्याख्या करने से नहीं रोक पाए। परंतु उस व्याख्या में तीनों का नजरिया अपने प्राप्त मान-सम्मान, कार्य और पृष्ठभूमि के अनुसार भिन्न-भिन्न होता है। उसी प्रकार भारत के उत्खनन से प्राप्त भव्यता का विश्लेषण भी तमाम लेखकों ने अपने-अपने मान-सम्मान और कार्य लगाव के अनुसार किया है। अब आप इन मित्रों की प्रतिक्रिया एवं उसके लगाव के प्रभाव को देखें उस समारोह की विशाल भव्यता और सुव्यवस्थता को देखकर प्रथम मित्र जो कि प्रशासनिक पदाधिकारी है, वह बोला कि यह समारोह जरूर ही किसी प्रशासनिक पदाधिकारी का होगा, क्योंकि इस समारोह में इतनी भीड़ होने के बाद भी कोई अव्यवस्था नहीं है। इस प्रकार की निपुणता सिर्फ प्रशासनिक पदाधिकारियों में ही पाई जाती है। तभी उनकी बगल में बैठा दूसरा राजनीतिक मित्र बोल पड़ा आप ऐसा क्यों बोलते हैं? इस प्रकार के विशाल जनसमूह को व्यवस्थित करने का हुनर सिर्फ

राजनीतिक आकाओं के पास ही होता है, इसिलए यह निश्चित ही किसी बड़े राजनीतिक व्यक्ति के यहां का समारोह होगा। भला तीसरा मित्र इतना अनुभवी होने के बाद कैसे चुप रह सकता था। वह भी अपनी बातों का गुब्बार निकालते हुए बोला कि आपलोगों को कुछ नहीं मालूम है, बड़े-बड़े उद्योगों में असंख्य कर्मचारियों से सेवा लेते हुए, सही रूप से प्रबंधन का गुण सिर्फ उद्योगपतियों को ही प्राप्त है इसिलए यह निश्चित तौर पर किसी बड़े व्यापारी परिवार का समारोह है।

यानी समारोह किसी का भी हो, उससे उस समारोह की व्याख्या पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, फर्क सबसे ज्यादा तब पड़ता है जब उस समारोह को अपने-अपने मनोनुकूल व्याख्या करते हुए अपने हित में साबित करने में लोग किसी भी हद तक चले जाते हैं, जिसे आप देख सकते हैं। आज कुछ ऐसी ही स्थिति ईसा पूर्व काल में मिले उत्खनन द्वारा प्राप्त साक्ष्यों से संबंधित विश्लेषण की भी है।

वैदिक मत के सभी समर्थक लेखकों से कहना है कि आपलोग मनोनुकूल विश्लेषण क्यों करते हो, लिखित वेद का कुछ साक्ष्य है तो दिखाओ और साथ ही अपनी ब्राह्मणी धार्मिक बनावट का कुछ साक्ष्य हो तो उसको भी बताओ। आज तक आप लोगों ने किसी भी पुरातात्विक साक्ष्य को आधार मानते हुए ईसा पूर्व के प्राचीन सभ्यता-संस्कृति की सच्चाई को स्वीकार क्यों नहीं किया है? हर उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों को अपनी कल्पनाओं वाली ऋग्वेद की ऋचाओं से क्यों जोड़ते हैं? प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्यों को पर्दे के पीछे रखते हुए अपना विश्लेषण और व्याख्या क्यों करते हो? आज तक वेद नामक ग्रंथ का प्राचीन साक्ष्य नहीं मिला है, फिर भी वेद-वेद चिल्लाना! संस्कृत का कोई प्राचीन साक्ष्य आज तक नहीं मिला है, फिर भी संस्कृत में उद्धृत ऋचाओं को उद्धृत करना और उन्हें अत्यंत प्राचीन बतलाना, कहां तक उचित है? आप लोग बोलते हो कि उस समय सभी वैदिक ऋचाएं श्रुति-स्मृति में थीं इस वजह से उसका साक्ष्य नहीं मिलता है।

फिर ये बताओं कि ये सभी ऋचाएं उस काल के किस भाषा-बोली में थीं, जो आज श्रुति-स्मृति द्वारा स्थानांतिरत होते हुए भी वर्तमान के लेखन काल में आ गई!

#### कोई बताएगा क्या?

आज वेद की ऋचाएं संस्कृत भाषा में उपलब्ध हैं, जो प्राचीनकाल में बगैर लिपिबद्ध होते हुए भी आज की पीढ़ी को श्रुति-स्मृति द्वारा आधुनिक कागज पर छापकर जबरदस्ती प्राप्त हो गईं। लेकिन ईसा पूर्व काल से लेकर ईसा बाद 850 ईस्वी तक के काल के प्रमुख सम्राटों और ज्ञान केंद्रों द्वारा लिपिबद्ध ज्ञान विज्ञान उपलब्ध रहते हुए भी आज के वैदिक मानसिकता वाले लेखकों ने उनको जमींदोज क्यों कर दिया है? क्यों ये लोग साक्ष्य और कल्पना में अंतर नहीं कर पाते हैं? इस सच्चाई से आपको अपने मान-सम्मान जाने का डर सताता है क्या? आखिर उस सच्चाई को कितने दिन दबाएंगे? वह तो धन्य कहो कि कुछ विदेशी लेखकों और विद्वानों के प्रयासों से पुरातात्विक साक्ष्य सामने आए, अन्यथा आप लोग आज भी भारत के इतिहास में शंकर की जटा से गंगा नदी के निकलने वाली कहानी को ही पढ़ाते रहते!

आइए! विभिन्न काल में प्राप्त अवशेषों को देखते हुए साक्ष्यपरक विश्लेषण करें-

ऐसे तो लोग विश्व के सभी ऐतिहासिक काल को ईसा पूर्व और ईसा बाद के काल के रूप में बांटते हुए देखते हैं, लेकिन इस पुस्तक में भारत के ऐतिहासिक काल को विभिन्न काल में विभाजित करते हैं ताकि पाठकगण को समझने और समझाने में सहूलियत हो।

600 ई.पू. से लेकर सन 950 ईस्वी तक का काल, इसमें जो भी लिखित साक्ष्य मिले हैं, वे पठनीय हैं और इसके पूर्व यानी 600 ईसा पूर्व से पहले प्रारंभिक मानव तक का काल—इस भाग में जो भी लिखित-अलिखित साक्ष्य मिले हैं वह अपठनीय, लेकिन दर्शनीय जरूर हैं।

उसके बाद 950 ईस्वी के बाद का काल खंड है, जो राजपूत और ब्राह्मणों का है और फिर मुगल काल में परिवर्तित होकर अंग्रेज और आजाद भारत में प्रवेश का काल है।

आइए, अब उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों को देखते हुए ईसा पूर्व भारतीय काल को एक पठनीय और दूसरा अपठनीय खंड में बांटते हैं। ईसा पूर्व मानव उत्पत्ति से लेकर ईस्वी सन 950 तक का साक्ष्य आज कमोबेश काफी उपलब्ध है, (इसे प्राचीन भारतीय काल भी कहते हैं।) लेकिन इसमें भी ईसा पूर्व 2500 ईस्वी से लेकर ईसा पूर्व 1500 ईस्वी तक का जो साक्ष्य मिला है वह आज बहुत ज्यादा महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि इसी काल को सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। अतः यदि कुल काल को पांच भागों (ABCDE) में विभक्त कर देंगे तो समझने में काफी सुविधा होगी।

#### काल खंड

मानव उत्पत्ति से लेकर ईसा पूर्व 2500 वर्ष तक (भाग-A) ईसा पूर्व 2500 वर्ष से लेकर ईसा पूर्व 2000-1500 वर्ष तक (भाग-B) ईसा पूर्व 2000 वर्ष से लेकर ईसा पूर्व 600 वर्ष तक (भाग-C) ईसा पूर्व 600 वर्ष से लेकर ईस्वी सन 950 ईस्वी तक (भाग-D) 950 ईस्वी के बाद से मुगलकाल तक (भाग-E)

#### (भाग-A)

## मानव उत्पत्ति से लेकर ईसा पूर्व 2500 तक

इस काल के आरंभिक समय को पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल तथा बाद के समय को पूर्व हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं, जिसमें मेहरगढ़, अमरी, किली गुल मुहम्मद धोलावीरा और बागोर आदि पुरातात्विक दृष्टिकोण से काफी महत्त्वपूर्ण जगह हैं। यहां खुदाई में काफी अवशेष जैसे मिट्टी के बर्तन, पत्थर और ताम्बे के औजार, टोकरी और अन्य सामान मिले हैं। हड़प्पा से पूर्व इन्हीं जगहों से कच्चे-पक्के ईंटों के मकान भी मिलें हैं। जिसे प्रागैतिहासिक काल की संस्कृति कहते हैं।

पुरापाषाण काल अर्थात पाषाण युग के पूर्व का काल: प्रागैतिहासिक युग का वह समय है जब मानव ने सबसे पहले पत्थर के औजार का उपयोग आरम्भ किया। यह होमोसेपियन (आधुनिक मानव) के उदय और उनके आरंभिक विकास का काल था। इस दौरान मानव इतिहास का विकास हुआ। इस काल के बाद से मध्यपाषाण युग का प्रारंभ हुआ।

भारत में पुरा-पाषाण काल के अवशेष तिमलनाडु के कुरनूल, कर्नाटक के हुंस्न्गी, ओडिशा के कुलिआना, राजस्थान के डीडवाना के श्रृंगी तालाब के निकट और मध्य प्रदेश के भीमबेटका और छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के सिंघनपुर में भी मिलते हैं। इन अवशेषों की संख्या मध्यपाषाण काल के प्राप्त अवशेषों से बहुत कम है।

इस काल को जलवायु परिवर्तन तथा उस समय के पत्थर के हथियारों तथा औजारों के प्रकारों के आधार पर निम्न तीन भागों में विभाजित केया गया है—

- (1) निम्नपुरापाषाण काल
- (2) मध्यपुरापाषाण काल
- (3) उत्तर या उच्चपुरापाषाण काल

- 1. निम्नपुरापाषाण— इस समय मनुष्य पत्थरों से निर्मित औजार का प्रयोग करते थे। जैसे— हस्तकुठार, खंडक, विदारणी। अधिकांश पुरापाषाण युग हिम युग से गुजरा है। निम्नपुरापाषाण स्थल भारतीय महाद्वीप के लगभग सभी क्षेत्रों में प्राप्त होते हैं। जिसमें असम की घाटी, सिंधु घाटी, बेलन घाटी और नर्मदा घाटी प्रमुख हैं।
- 2. मध्यपुरापाषाण काल- मध्यपुरापाषाणकाल में शल्क उपकरणों का प्रयोग बढ़ गया। मुख्य औजार के रूप में पत्थर की पपड़ियों से बने विभिन्न प्रकार के फलक, वेधनी, छेदनी और खुरचनी मिलते हैं। पुरातत्व विभाग को वेधनियां और फलक जैसे हथियार भारी मात्रा में मिले हैं।
- 3. उच्चपुरापाषाण काल में आद्रता कम हो गई थी तथा हिमयुग की अंतिम अवस्था थी। इस काल के औजार अधिक तेज व चमकीले थे। ये औजार हमें आंध्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश और बिहार के पठार में मिले हैं।

पुरापाषाण काल की मिली कुछ तस्वीर को चित्र संख्या (2) देखें।

मध्यपाषाण काल मनुष्य के विकास का वह अध्याय है जो पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल में मध्य में आता है। कुछ विद्वान इस काल को 40,000 वर्ष ई.पू. से लेकर 10,000 वर्ष ई.पू. तक मानते हैं।

नव पाषाण काल मानव प्रौद्योगिकी के विकास की एक अवधि थी जिसकी शुरुआत मध्य-पूर्व में 8-10 हजार वर्ष ई.पू. के आसपास हुई थी, जिसे पारंपरिक रूप से पाषाण युग का अंतिम हिस्सा माना जाता है।

ऐसे आज के वैदिक अनुयायियों का मानना है कि इस होमासेपियन से मानव (डार्विन का सिद्धांत) का निर्माण नहीं हुआ है। मानव का निर्माण तो वस्तुतः किसी ईश्वरीय शिक्त (परमात्मा, ब्रह्मा) के द्वारा हुआ है, जो विकसित स्वरूप और सभ्यता-संस्कृति के साथ धरती पर अवतिरत किया गया था। जिसके बारे में भिन्न-भिन्न वैदिक ग्रंथों के अंदर बहुत ही रोचक कहानियां भी उद्धृत हैं, जो आज भारतीय समाज में काफी प्रचितत हैं। लेकिन इन रोचक सभ्यता-संस्कृति के वर्णन अनुसार उस काल का कोई साक्ष्य अभी तक नहीं मिला है। इस रोचक कहानी के जैसे ही विश्व की कई अन्य मान्यतावादी संप्रदाय हैं जिनके ग्रंथों में भी मानव का उद्भव उन सभी के अपने-अपने

स्थापित ईश्वरीय शक्ति के द्वारा हुआ है। तब तो इन सभी संप्रदायवादियों को मिलकर यह तय करना चाहिए कि आखिर मानव का निर्माण किसके ईश्वर ने कब और कहां किया था?

मेहरगढ़ की सभ्यता-संस्कृति मान्यताधारी लोगों के लिए काफी महत्त्वपूर्ण है। यह स्थल वर्तमान पाकिस्तान के पिश्चम में सिंध-ब्लूचिस्तान सीमा पर बोलन नदी के किनारे कच्छी मैदान पर स्थित है। जहां नवपाषाण युग (8000 ई.पू.) के बहुत से अवशेष मिले हैं। यह स्थान विश्व के उन स्थानों में से एक है जहां प्राचीनतम कृषि एवं पशुपालन से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इन अवशेषों से पता चलता है कि यहां के लोग गेहूं एवं जौ की खेती करते थे तथा भेड़, बकरी एवं अन्य जानवर पालते थे।

भारतीय इतिहास में इस स्थल का महत्त्व अनेक कारणों से है। यह स्थल भारतीय उपमहाद्वीप को नवपाषण काल निर्धारण के अधिक समीप ले आता है। इसके अतिरिक्त इस स्थल से सिंधु सभ्यता के विकास और उत्पत्ति पर प्रकाश पड़ता है। यह स्थल हड़प्पा सभ्यता से पूर्व का ऐसा स्थल है जहां से हड़प्पा जैसी ईंटों के बने घर मिले हैं। मेहरगढ़ से प्राप्त होने वाली अन्य वस्तुओं में बुनाई की टोकरियां, औजार एवं मनके हैं जो बड़ी मात्र में मिले हैं। इनमें से अनेक मनके अन्य सभ्यताओं के भी लगते हैं जो या तो व्यापार अथवा प्रवास के दौरान लाए गए होंगे। बाद के स्तरों से मिट्टी के बर्तन, तांबे के औजार, हथियार और समाधियां भी मिलीं हैं। इससे पता चलता है कि मेहरगढ़वासी ईसा से लगभग 6-7 हजार वर्ष पूर्व में हड़प्पा जैसे पक्की ईंटों के मकान एवं बर्तन भी बनाते थे।

यदि इसकी समुचित खुदाई की जाए तो यह स्थल इस क्षेत्र में मानव सभ्यता के विकास पर नए तथ्य उद्घाटित कर सकता है। अभी तक की इस खुदाई में यहां से नवपाषण काल से लेकर कांस्य युग तक के प्रमाण मिलते हैं जो कुल 8 पुरातात्विक स्तरों में बिखरे हैं। यह 8 स्तर हमें लगभग 5000 वर्षों के इतिहास की जानकारी देते हैं। इनमें सबसे पुराना स्तर जो सबसे नीचे है नवपाषण काल का है और आज से लगभग 9000 वर्ष पूर्व का है वहीं सबसे नया स्तर कांस्य युग का है और तकरीबन 4000 वर्ष पूर्व का है।

नवपाषाण काल की मिली कुछ तस्वीरों को चित्र संख्या (3) देखें।

#### (भाग-B)

## ईसा पूर्व 2500 वर्ष से लेकर ईसा पूर्व 2000-1500 वर्ष तक

ईसा पूर्व 2500 से लेकर ईसा पूर्व 1500 तक के काल में 1000 वर्षों का समय आता है। वर्तमान में भारतीय भू-भाग के अंदर कई जगहों से विकसित नगर का उद्भेदन होने के साथ-साथ उनका साक्ष्य भी आज संग्रहीत करने का कार्य हुआ है। इस साक्ष्य युक्त सभ्यता का उद्भेदन किसी वैदिक शास्त्रों की जानकारी से नहीं बल्कि इसका प्रथम उद्भेदन 1826 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स मैसेन को किसी कार्य करने के दौरान हुआ था, पुनः 1856 ईस्वी में विस्तृत जानकारी मिली, परंतु खुदाई 1921 में शुरू हुई। इस साक्ष्य का प्रथम उत्खनन क्षेत्र सिंधु नदी के किनारे मिलने की वजह से इस सभ्यता को "सिंधु घाटी" की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र बहुत ही व्यापक था। सिंधु घाटी सभ्यता के अधीन अभी तक लगभग 1500 केंद्रों की पहचान करते हुए उत्खनन का कार्य हुआ है, जिसमें 1000 से ऊपर का केंद्र बिंदु वर्तमान भारत के क्षेत्रों में आता है।

इस सभ्यता का पूरा क्षेत्रफल संसार में अभी तक मिली सभी सभ्यताओं से बड़ा है। इसका क्षेत्र पुराने पंजाब से लेकर ब्लूचिस्तान तक, फिर आज के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था। जिसमें जम्मू-कश्मीर का मांडा और पंजाब में रोपड़, बाड़ा, संघोल और हरियाणा का राखीगढ़ी, भीरदाना, बनावली, कुणाल, मिताथल और राजस्थान का कालीबंगा, तरखनवाला और गुजरात का लोथल, सुरकोतदा, रंगपुर, रोजदी, मालवाड़, देसलपुर, धोलावीरा, प्रभाष पाटन, भगतराव के साथ-साथ उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, बड़ागांव, अम्बखेड़ी, हुलास से काफी विकसित और नगरीय सभ्यता का साक्ष्य मिला है। इन नगरीय साक्ष्यों में व्यस्थित ढंग

से साधारण मकानों का निर्माण देखने को मिलता है, लेकिन अधिकांश मकानों की बनावट कच्ची-पक्की ईंटों की मिली हैं। गिलयों का निर्माण भी पक्की ईंटों का मिलता है यानी कि शहरों का निर्माण बिल्कुल ही कुशल कारीगरों द्वारा योजनाबद्ध तरीके से किया गया होगा, जो काफी उन्नत सभ्यता-संस्कृति की ओर इशारा करता है।

उस सभ्यता की अपनी लिपि थी जिसके काफी साक्ष्य भी मिले हैं, लेकिन उस लिखावट को व्यवस्थित रूप से पूर्णरूपेण पढ़ने के सभी प्रयास अभी तक असफल रहे हैं। इसलिए सिंधु सभ्यता इतिहास (Protohistory) में आता है। फिर भी आज के छद्म मंत्रों वाले अनुयायी अपनी उपस्थिति को वैदिक काल से भी पूर्व द्वापर युग और त्रेतायुग से जोड़ते नहीं थकते हैं। उस सभ्यता में बने सभी स्नानागार की बगल में एक स्थान मिलता है जिसके बनावट का साक्ष्य आज के स्तूप से मिलता है।

इस सभ्यता में अब तक प्राप्त सभी साक्ष्यों पर चित्रों के साथ चर्चा करते हैं। खुदाई से प्राप्त यह पहला पक्की ईंटों से बना छोटा और बड़ा नगर का साक्ष्य मिला है। लेकिन हर नगर में बने सभी घरों की तकनीकी बनावट एक जैसी प्राप्त हुई है। यह वहां के सभी नगरों के लोगों का एक दूसरे से तकनीक का अदान-प्रदान करते हुए जिंदगी जीने की ओर इशारा करता है। देखें चित्र संख्या (4) को।

द्वितीय, हर नगर के मध्य में पक्की ईंटों से बना हुआ जलाशय प्राप्त हुआ है। देखें चित्र संख्या (5) में। साथ ही उस जलाशय के पास में स्तूप की बनावट मिली है, इसे आप क्या कहेंगे? देखें चित्र संख्या (6)।

यद्यपि इसके आस-पास किसी भी प्रकार का कोई मंदिर या किसी देवी-देवता की कोई मूर्ति नहीं मिली है, फिर भी आज के परंपरा में लाभ प्राप्त कुछ तथाकथित लेखक अपनी कल्पना से पूर्व में प्राप्त सभी साक्ष्यों को अपनी आज की परंपरा से जोड़कर दिखलाते हैं।

दरअसल, इसे अपने मानिसक वर्चस्व को कायम करने का गुण भी कहा जाता है। बहुत कम ऐसे लेखक मिलेंगे जो निर्विकार रूप में रहते हुए प्राप्त साक्ष्यों की विवेचना करते हैं। इनमें से भारत के अधिकांश लेखक अपने आज के माहौल से प्राप्त सोच के अनुसार ही उत्खनन द्वारा प्राप्त साक्ष्य का चित्रण और विवेचन करते हैं।

चित्र संख्या (7) में मिट्टी के सील पर बने एक साधनारत पुरुष की तस्वीर मिली है। साधना भारत की पुरानी परंपरा है यह सही बात है, लेकिन किसी निराकार साधनारत व्यक्ति की तस्वीर को आज के जटाधारी, सर्पधारी, त्रिशूलधारी, डमरूधारी, बाघछालधारी, चंद्रधारी शिव से तुलना करना कहां की बुद्धिमानी है? भाई, साधना तो निराकार यथाभूत साधना भी होती है, जिसके माध्यम से पूर्व काल में भी सभी सम्यक बोधि प्राप्त लोग "विपश्यना" में लीन होकर साधनारत होते थे।

चित्र संख्या (7) में दी गई तस्वीर को आप भी देख सकते हैं। इस साधनारत पुरुष को आज के प्राप्त शिव जी के चित्रों से कैसे और किस आधार पर आज के लेखक जोड़ते हुए तारतम्य बैठने पर लगे हुए हैं!

आइए देखें! आज के शिव जी के माथे पर जटा पाई जाती है, लेकिन इस साधनारत पुरुष के माथे पर कोई जटा नहीं है। आज के शिव जी के ललाट पर चन्द्रमा की छवि पाई जाती है, लेकिन साधनारत व्यक्ति का ललाट बिल्कुल साफ है। आज के शिव जी के हाथ में डमरू हमेशा रहता है लेकिन इस साधनारत पुरुष के हाथ में कोई वाद्ययंत्र नहीं है। आज के शिव जी के ललाट पर तीसरा नेत्र होता है जिसकी वजह से इन्हें त्रिलोकीनाथ भी कहते हैं लेकिन साधनारत पुरुष एक साधारण मानव के सामान है। हां, साधनारत मूर्ति के ललाट पर एक गोल बिंदी बनी है और वैसी ही बिंदी सभी बुद्ध के ललाट पर भी मिलती है। आज के शिव जी के हाथ में या पास में एक हथियार के रूप में त्रिशूल जरूर रहता है लेकिन यह साधनारत पुरुष बिल्कुल ही हथियारविहीन होकर साधना में रत है। आज के शिव जी हमेशा अपनी कमर में बाघ की छाल धारण किए हुए रहते हैं लेकिन यह साधनारत पुरुष साधारण लिबास में दिख रहे हैं। आज के शिव जी के पास एक नंदी बैल मात्र होता है लेकिन इस साधनारत पुरुष के इर्द-गिर्द भिन्न-भिन्न प्रकार के जानवरों को दिखाया गया है। आज के शिव जी के गले में सर्प की माला होती है लेकिन यह साधनारत पुरुष सर्पविहीन है। आज के शिव जी को कई चित्रों में चार, छह या आठ हाथों के साथ दिखाया जाता है लेकिन ये साधनारत पुरुष सामान्य मनुष्य के शारीरिक बनावट वाली मुद्रा में हैं।

#### आप इसको क्या कहेंगे?

सीलों पर प्राप्त चित्रों को गौर से देखें! इससे उस काल में भी साधनारत पुरुष का प्रकृति प्रेम स्पष्ट रूप से दिखता है। प्राप्त चित्रों में जानवरों के सींग को अपनी शोभा हेतु सिर पर धारण किए हुए हैं, द्वितीय तस्वीर में उनके आस-पास उस जमाने में शेर, हाथी, गैंडा, बैल-भैंस, खरगोश, हिरण के साथ-साथ खेलते हुए या निर्भीक विचरण करते हुए मनुष्यों के रहने का कैसा सुंदर वातावरण दर्शाता है, यह कोई भी देखकर स्पष्ट रूप से बता सकता है। लेकिन आज के भारतीय तथाकथित जाति और वर्ण आधारित सामाजिक वातावरण में जानवर को तो छोड़ दें, मनुष्य ही अपने आस-पास के रहने वाले मनुष्यों को तुच्छ मानते हुए दुत्कारने में लगा रहता है।

चित्र संख्या (8) में जो तस्वीर दी गई है, वह स्पष्ट रूप से प्राचीन और आज की बौद्ध संस्कृति के पहनावे से मिलती हुई तस्वीर है। इस तस्वीर के ललाट पर आकर्षक बिंदी युक्त पट्टीनुमा मुकुट देखने को मिलता है, भगवान बुद्ध के ललाट पर भी इसी प्रकार की बिंदी देखी जा सकती है। इससे स्पष्ट होता है कि ये उस समय के सम्राट या उस समय के कोई प्रमुख मार्गदाता होंगे। इस नगरीय सभ्यता में निर्मित मकानों के साक्ष्यों में एक विशिष्ट आकार का मकान मिलता है। इससे साफ पता चलता है कि हर नगर में एक प्रधान व्यक्ति होता होगा जो सभी का मार्गदर्शन करता होगा। लेकिन उस मार्गदर्शन करने वाले व्यक्ति का कपड़ा पहनने का सलीका आज किस प्रकार के लोगों की भेष-भूषा से मेल खाता है, यह कोई भी एक नजर में देखकर बता सकता है।

लेकिन, आज के तथाकथित लेखक इस भेष-भूषा पर चुप हो जाते हैं। इस काल के बाद में हुए मार्गदाता गौतम बुद्ध की जितनी भी मूर्तियां मिलती हैं, उसमें पहने हुए वस्त्र चित्र संख्या (8) के पहनावे से पूर्णता मेल खाती हैं।

चित्र संख्या (6) में जो स्तूप की तस्वीर मिली है वह भारत में गुप्त और मौर्य काल में निर्मित स्तूप की बनावट से हू-ब-हू मेल खाती है। यानी कि उस संस्कृति में भी स्तूप की परंपरा थी। आज के सभी पाठकगण जानते हैं कि स्तूप परंपरा की कोई भी मान्यता वैदिक या आज की ब्राह्मणी परंपरा में नहीं है। अभी तक जो भी साक्ष्य आपलोगों ने देखें हैं वे सभी भारत के बौद्धिक पिरवेश का मुख्य परिधान और बनावट का अंग रहा है।

ईसा पूर्व काल के भाग "B" में बहुत बड़ी मात्रा में सील-मोहरें मिली हैं, जिस पर उद्धृत लिपि को देखकर आज कोई भी कह सकता कि यह वैदिक लिपि नहीं है। यह अलग बात है कि इस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसे चित्र संख्या (9) में देख सकते हैं। साथ ही प्राप्त मोहरों पर जो छिव बनी हुई है वह आज की वैदिक ब्राह्मणी परंपरा से बिल्कुल मेल नहीं खाती है। वह विशुद्ध रूप से प्रकृति और जानवरों से जुड़ी हुई संस्कृति को दर्शाती है।

चित्र संख्या (10) में एक स्त्री की मूर्ति मिली है जिसके पेट से अंकुरित पत्ते के साथ एक पौधे को दिखाया गया है। यह प्रकृति की प्रजनन प्रक्रिया को दर्शाता है लेकिन आज के लेखक इसे आज की देवी से जोड़ते हुए 'मातृदेवी' कहते नहीं थकते हैं! सिंधु सभ्यता की खुदाई में काफी सील मिली हैं, जिसको आपलोग ऊपर चित्र संख्या (9) में देखे होंगे। इन सभी सीलों में एक समान आकार का चित्र देखने को जरूर मिलेगा और वह समान आकार वाला चित्र छह तीली वाले चक्र का निशान है। यानी उस काल में भी गौतम बुद्ध के आठ अंगों वाले चक्र के जैसे छह अंगों वाले चक्र की प्रधानता थी।

इन सब प्राप्त साक्ष्यों के साथ-साथ चित्र संख्या (11) में भारी मात्रा में टेरा-कोटा (मिट्टी की पकाई हुई छोटी मूर्तियां) खिलौने, मृदभांड (मिट्टी के बर्तन) तथा घरेलू उपकरण प्राप्त हुए हैं। लेकिन स्पष्ट रूप से एक भी वैदिक परंपरा में प्रयुक्त मंदिर की बनावट के साथ स्थापित देवी-देवताओं की मूर्ति नहीं मिली है। सबसे बड़ी बात है कि वैदिक परंपरा में मंत्रों की प्रधानता है, जिसमें देवताओं को अपने अधीन करते हुए पुरोहितों द्वारा अनुष्ठान करने कि प्रणाली है, जबिक सिंधुकाल से किसी मंत्र का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। फिर तथाकिथत लेखक कैसे उस संस्कृति को आज की वैदिक संस्कृति से जोड़ते हैं!

इस सभ्यता के प्रारंभ से लेकर अंत तक किस सम्राट का शासन था, इसका पता लगाना या इस पर टीका-टिप्पणी करना बहुत ही कठिन है लेकिन कोई-न-कोई तो इस सभ्यता को संचालित करने वाला जरूर रहा होगा। क्योंकि आज खुदाई से प्राप्त हर नगर के अंदर एक विशिष्ट और उत्कृष्ट शैली का एक भवन मिला है। अर्थात प्रत्येक नगर के अंदर एक शासक का होना निश्चित माना जा सकता है। लेकिन आज तक उन शासकों के नामों की जानकारी कोई भी लेखक नहीं दें पाए हैं।

#### (भाग-С)

## ईसा पूर्व 2000 वर्ष से लेकर ईसा पूर्व 600 वर्ष तक

इसी कालखंड में आज के तथाकथित लेखक वैदिक सभ्यता का उदय दर्शाते हैं जबिक इस काल में भारत के कई अन्य क्षेत्रों से कई सभ्यताओं का मिलना हुआ है। आज उन सभी प्राप्त सभ्यताओं को ताम्र पाषाणिक सभ्यताएं कहते हैं।

जबिक प्राप्त साक्ष्य कुछ अलग कहानी दर्शाते हैं। अभी तक प्राप्त प्रागैतिहासिक काल की निम्न संस्कृतियां हैं—

कायथा संस्कृति : 2000 से 1800 ई.पू.

2. मालवा संस्कृति : 1700 से 1200 ई.पू.

3. आहर संस्कृति : 2100 से 1500 ई.पू.

4. गैरिक मृदभांड संस्कृति : 2000 से 1500 ई.पू.

सवालदा संस्कृति : 2000 से 1800 ई.पू.

चिरांद संस्कृति : 1500 से 750 ई.पू.

जोरवे संस्कृति : 1400 से 700 ई.पू.

1. कायवा संस्कृति : 2000 से 1800 ई.पू.— इस संस्कृति का साक्ष्य मध्य प्रदेश में उज्जैन के आसपास के क्षेत्रों से मिलता है। इस काल में निवास करने वाले लोगों से रंग-बिरंगे मिट्टी के बर्तनों का साक्ष्य मिला है, जिनमें मुख्य रूप से हांडी, कटोरा, तसला और मटका जैसे बर्तनों पर गुलाबी रंग की चित्रकारी, लोटे पर पांडुरंग की चित्रकारी और कटोरी थालियों पर लाल रंग की चित्रकारी मिलती है।

कायथा संस्कृति एक ग्रामीण संस्कृति थी, इस संस्कृति में गेहूं, जौ, दलहन आदि की खेती के साथ-साथ पशुपालन करने का साक्ष्य मिला है। सभी लोगों के मकान घास-फूस और बांस के बने होते थे। वे लोग पत्थर के साथ-साथ तांबे से बने हुए औजारों का उपयोग करते थे।

इस काल में धातु से बने हुए कई ताम्बे की चूड़ियां, कुल्हाड़ियां, ताम्बे की छेनी, मनके का हार, लोहे के कई उपकरण, मिट्टी की पशु और मानव की छोटी मूर्तियां जैसे कई अवशेष मिले हैं।

2. मालवा संस्कृति : 1700 से 1200 ई.पू.— मालवा संस्कृति का क्षेत्र पश्चिमी मध्य प्रदेश के कायथा संस्कृति का क्षेत्र के साथ महाराष्ट्र के भी कुछ क्षेत्रों से मिलता है। यह ताम्रपाषण संस्कृति थी।

पुरातात्विक रूप से इस काल में अच्छे प्रकार के मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं जिसमें कुछ दूधिया स्लिप वाले लाल रंग के बर्तन मिले हैं। मालवा संस्कृति से जो मकान का साक्ष्य मिला है वह कच्ची ईंटों से गोलाकार रूप में बने होते थे।

- 3. आहर संस्कृति : 2100 से 1500 ई.पू.- आहर संस्कृति का केंद्र दक्षिण-पूर्वी राजस्थान की बनास घाटी था। यहां आहड़ और गिलुंद नामक स्थलों की खुदाई हुई है। आहर में पत्थर के बजाय तांबे की सपाट कुल्हाड़ियां, चूड़ियां और चादरें (एक चादर कांसे की) प्रयोग में लाई जाने का प्रमाण मिला है। आहर का पुराना नाम "तंबावती" (यानी तांबे वाली जगह) था। गिलुंद इस संस्कृति का स्थानीय केंद्र था। इस संस्कृति के लोग भांति-भांति के मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे, जिनमें व्यापक प्रयोग 'काले लाल रंग' के मिट्टी के बर्तनों (2000 ईस्वी पूर्व) का होता था। ये सभी चाकों पर के बने हुए प्रतीत होते हैं। यहां के लोगों में मवेशी (गाय, भेड़, बकरी, सूअर, भैस, ऊंट) का पालन के साथ-साथ मुख्य रूप से खेती करने का साक्ष्य मिला है। जिसमें मुख्य अनाजों में चावल, गेहूं, बाजरा, मसूर, उड़द, मूंग, दलहन तथा मटर के अवशेष पाए गए हैं। यहां के लोग मांसाहारी थे वहां से हिरन का शिकार करने का साक्ष्य मिला है। पशु अवशेषों की पहचान घोड़े, गधे या जंगली गधे के रूप में की गई है, लेकिन घोड़े की उपस्थिति के बारे में स्पष्ट साक्ष्य नहीं है। 1500 ईस्वी पूर्व में गिलुंद में लोग अपना घर गीली मिट्टी थोपकर और कभी-कभी कच्ची ईंटों के बनाते थे, लेकिन आहर के लोग पत्थर के घर में रहते थे।
- 4. गैरिक मृदभांड संस्कृति : 2000 से 1500 ई.पू.— गंगा यमुना के दोआब में ईसा से 1500 से 2000 वर्ष पूर्व की संस्कृति का साक्ष्य मिलता है। गैरिक मृदभांड की संस्कृति में सरकंडों द्वारा निर्मित घर मिले हैं जिस पर मिट्टी का लेप लगा होता था। घरों का फर्श थापी गई मिट्टी से बनी होने का प्रमाण

मिलता है। इस संस्कृति का साक्ष्य सर्वप्रथम 1950 ई. में उत्तर प्रदेश में बदायूं के पास रिसोली और बिजनौर के पास राजपुर परसा से प्राप्त हुआ था।

- 5. सवालदा संस्कृति : 2000 से 1800 ई.पू.— सवालदा संस्कृति की पहचान मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों से हुई है। यह ताम्र पाषाण संस्कृति थी। पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में मिट्टी के बने दो-तीन कमरों के मकान के साक्ष्य के अलावा तांबा, कांसा की बनी चूड़ियां, मनका, मिट्टी के छोटे खिलौने, हड्डी के बने औजार, हल्के भूरे चाकलेटी रंग के मिट्टी के बने बर्तन प्राप्त हुए हैं।
- 6. चिरांद संस्कृति : 1500 से 750 ई.पू.— चिरांद संस्कृति की पहचान बिहार प्रांत के सारण जिले के पास डोरीगंज के पास से हुई है। प्रागैतिहासिक काल के प्राप्त सभी स्थानों में चिरांद से सबसे ज्यादा अवशेष प्राप्त हुए हैं। खुदाई में यहां से गेहूं और पत्थर के औजार मिले हैं।
- 7. जोरवे संस्कृति : 1400 से 700 ई.पू. जोरवे संस्कृति का क्षेत्र कोंकण को छोड़कर संपूर्ण महाराष्ट्र का क्षेत्र था। ऐसे इस संस्कृति का मुख्य केंद्र बिंदु इनामगांव और दैमाबाद था। यहां से एक महिला के पेट से अंकुरित पौधे की मूर्ति और सांड़ की छोटी मूर्ति मिली है। इसी महिला की मूर्ति को आज के तथाकथित कुछ लोग मातृ-देवी कहते हैं, लेकिन मातृ-देवी लिखा हुआ या इनके चमत्कार की बात कही नहीं मिली है। पुरातात्विक साक्ष्यों द्वारा ये लोग वस्त्र निर्माण से परिचित थे क्योंकि यहां से कपास, सन, सेमल के रेशे से बने धागे का मिलना हुआ है। यहां से धान, गेहूं और दाल की खेती का भी साक्ष्य मिला है।

जोरवे संस्कृति ग्रामीण थी फिर भी इसकी कई बस्तियों में नगरीकरण का साक्ष्य मिलता है जिसमें दैमाबाद और इनामगांव प्रमुख हैं।

कृषक समुदाय के उद्भव का सबसे पुराना साक्ष्य इसी जगह से प्राप्त हुआ है। यहां से आरंभिक कृषक और पशुपालक समुदाय के अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन किसी प्रकार का कोई सतयुग और त्रेतायुग से युक्त कोई वैदिक वर्ण या जाति का निशान प्राप्त नहीं हुआ है।

फिर, किस आधार पर वैदिक संस्कृति का उद्गम काल ईसा पूर्व 1500 ईस्वी से 600 ईस्वी तक के बीच के काल को बताया जा रहा है। वास्तव में इस काल में ताम्र-पाषाण संस्कृति प्रचलित थी और इससे संबंधित बहुत सारे साक्ष्य भी मिले हैं। परंतु, वेद में वर्णित तथ्य और इस काल से प्राप्त साक्ष्यों के बीच कोई मेल नहीं है। क्या किसी भी सभ्यता-संस्कृति को अपने काल्पनिक चित्रण से जोड़कर बताना उचित है? क्या आपको यहां भी उस गंगा नदी के जैसा हिमालय पहाड़ पर बैठे त्रिलोकीनाथ की जटा से निकलने वाली कहानी का आभास नहीं कराता है!

आज भी वैदिक शास्त्रों के अनुयायी गंगा को स्वयंभू त्रिलोकीनाथ की जटा से निकलने की बात बोलते हैं। लेकिन आज इस ज्ञान-विज्ञान के युग में भी कोई जटा में से भागीरथ नाम के व्यक्ति द्वारा गंगा को निकालने की बात कहे तो कैसा लगेगा?

ठीक उसी प्रकार भारत में ईसा पूर्व 600 से पहले के प्राप्त साक्ष्यों को देखने से प्रतीत होता है। उस समय की प्राप्त लिपि को आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है फिर भी वैदिक संस्कृति में जो वेद लिपिबद्ध थे या श्रुति परंपरा में थे, उनको आज के लोग कैसे समझ गए या श्रुति रूप में कैसे प्राप्त कर लिया? क्या उस काल की सिर्फ वैदिक कर्मकांड की बातें ही श्रुति में आज से 100-200 साल पहले आ पाई थीं? बाकि ऐतिहासिकता की अन्य सभी जानकारियां अंग्रेजों के भरोसे जमीन में दफन हो गई थीं? सत्रहवीं शताब्दी में अगर भारत में अंग्रेज उपस्थित नहीं होते और वे भारत की पुरातात्विक खुदाई नहीं करते, तो शायद इस ऐतिहासिक जानकारी से आज हम सभी अनिभन्न ही रहते। उन यूरोपीय विद्वानों की खुलकर प्रशंसा करने में अतिश्योक्ति नहीं होगी, जिन्होंने उस समय सभी के सामने प्राचीन भारत के इतिहास की सच्चाई को जमीन के नीचे से खुदाई द्वारा बाहर करते हुए साक्ष्य सिहत प्रस्तुत कर दिखाया।

दूसरी बात, आज के वैदिक संस्कृति की मान्यतानुसार इसके संस्थापक 'ब्रह्मा' हैं, लेकिन उनका किसी भी काल में कोई भी साक्ष्य का नामोनिशान नहीं मिलता है, फिर इस वैदिक सभ्यता का प्रारम्भ कैसे हो गया?

तीसरा, शैव पंथ के कुछ मतावलंबी भी अपनी परंपरा का शुभारंभ उस सभ्यता में देखते हैं जबिक शैव पंथ के संस्थापक आदिशंकर हैं जिनका जन्म 788 ईस्वी में केरल में हुआ था। फिर आज के शैव पंथी लोग बताएं कि उनके आदिशंकर जैसे संस्थापक के पूर्व ही शैव पंथ कैसे स्थापित हो गया? कुछ देर के लिए शंकराचार्य को काल्पनिक और मनगढ़ंत संस्थापक मानते हुए पूर्व के साक्ष्यों का अवलोकन करें, फिर आप लोग ही उन साक्ष्यों को देखकर बताएं कि जटाधारी, सर्पधारी, बाघ छालधारी, डमरूधारी, त्रिशूलधारी का प्रतीक चिह्न कहां दिख रहा है? कहां आपको लिंग और योनि युक्त अर्धाकार बनावट का शिवलिंग मिला? आप लोग सिर्फ अपनी कपोल-कल्पना से प्राप्त बेलनाकार पत्थरों को लिंग का नाम देते हुए शिवलिंग बना दे रहे हैं। फिर तो आप किसी भी पहाड़ी नदी की तलहटी में चले जाएं, वहां नदी की जलधारा के साथ पहाड़ों से आने वाले पत्थरों से निर्मित आकृति को देखकर उसे स्वयंभू शिवलिंग का दर्जा भी देने लग जाएंगे! जिसे आज बिल्कुल आपके काल्पनिक चित्रण द्वारा भ्रमित करने वाली विवेचना कहा जाए तो कोई गलत उक्ति नहीं होगी!!

आज इतिहास के तृतीय भाग "C" यानी ईसा पूर्व 2000 से लेकर ईसा पूर्व 600 के बाद के काल में प्राप्त साक्ष्यों द्वारा प्रथम सम्राट के रूप में जिनका ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त होता है वह नाम मगध के सम्राट बिंबिसार का है, जिनकी राजधानी और किले के साक्ष्य वर्तमान में बिहार राज्य के राजगीर से प्राप्त हुए है। उनके किले और राजगीर नगर को सुरक्षा प्रदान करने वाली दीवार आज भी साक्ष्य के रूप में खड़ी है, जो पूरे राजगीर को पांच पहाड़ियों से जोड़ती हुई बनाई गई थी। इस दीवार की बनावट चीन की दीवार से काफी पुरानी साबित हो चुकी है। यानी कि सम्राट बिंबिसार से पूर्व का काल, जिसको आज वैदिक काल बोला ज़ा रहा है उस काल में भी बहुत से सम्राट रहे होंगे और सभी एक दूसरे पर आक्रमण करते रहते होंगे, तभी तो उनसे सुरक्षा हेत् सम्राट बिंबिसार के राजगीर नगर और किले की सुरक्षा हेतु वृहत रक्षात्मक दीवार बनाई गई होंगी। लेकिन उस वैदिक काल में कौन से शासक थे? क्या आज के श्रुति वैदिक संस्कृति के ज्ञाता कुछ बता सकते हैं? यह अलग बात है कि अंग्रेजी सरकार के चले जाने के बाद भारत की पुरानी सभ्यता-संस्कृति से जुड़ी हुई जानकारियों का उत्खनन कार्य बाद के स्वार्थी सरकारों द्वारा कमजोर करवा दिया गया अन्यथा उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों द्वारा आज प्रचलित काल्पनिक वैदिक युग की सभी बातों को प्रामाणिक तौर पर मानववादी काल कहते हुए सभी के समक्ष मुंह चिढ़ाते हुए प्रामाणित करते रहता।

वैदिक काल यानी वेद का काल! वेद का काल यानी वर्णागत समाज! वेद का वर्णागत समाज यानी वैदिक मंत्रोच्चार करने वाले ब्रह्मा के मुख से जन्म लेने वाला कर्मकांडी ब्राह्मण! वैदिक मंत्र यानी उस मंत्र की संस्कृत में ऋचाएं! संस्कृत की ऋचाएं यानी उस मंत्र और ऋचाओं के आह्मान द्वारा ब्राह्मणों के अधीन रहने वाले सभी देवी-देवताओं द्वारा मनोवांछित कार्य करा सकने की परिकल्पना।

लेकिन, क्या किसी को उस काल में वेद का वर्णागत ब्रह्मा के मुख वाले कर्मकांडी ब्राह्मण का कोई साक्ष्य मिला है?

अथवा

क्या किसी को इस काल में वैदिक मंत्रों वाली संस्कृत भाषा की ऋचाओं का कोई साक्ष्य मिला है?

अथवा

क्या किसी को मंत्रों के अधीन होने वाले कोई देवी-देवता का स्थल, मंदिर या उसमें विराजने वाली किसी देवी-देवता की मूर्ति मिली है?

सबका उत्तर न में ही मिलता है, अथवा मिलता भी है तो केवल काल्पनिक कथा के रूप में।

कोई भी सभ्यता-संस्कृति अपने अमिट साक्ष्य को छोड़ती ही है। फिर इस वैदिक सभ्यता का साक्ष्य कहां गया? तथाकथित लेखक महोदय अगर पूर्व की किसी सभ्यता का बगैर साक्ष्य मिले आज की किसी सभ्यता से संबंध जोड़ते हैं, तो यह पुरानी सभ्यता का अंग कर्तई नहीं हो सकता है। सिर्फ लोगों के सच्चाई नहीं जानने तक ही लेखक अपने किल्पत प्रासंगिता को बचा कर के रख सकते हैं। लेकिन जिस दिन से इस किल्पत सच्चाई की जानकारी लोगों के सामने आ जाती है, उस दिन से उस किल्पत प्रासंगिकता को सभी लोग सिर्फ बकवास के अलावा कुछ भी नहीं कहेंगे।

जैसे, आज कोई यह कहे कि भारत में 5000 वर्ष पूर्व के लोग 25 फीट लम्बे और 500 वर्ष तक जीवित रहने वाले होते थे! तो क्या, आज आप उस कहने वाले की बातों को ही सुनकर सिर्फ मान लेंगे या फिर उससे कहेंगे कि जब इस प्रकार के लंबे-लंबे मनुष्य होते थे तो उस प्रकार के मनुष्य का जीवाश्म आज क्यों नहीं मिलता है? जबिक करोड़ों वर्ष पूर्व के डायनासोर का जीवाश्म मिलता है। आज उसी डायनासोर के जीवाश्म के जैसा तथाकथित लेखक महोदय को भी वैदिक जीवाश्म दिखाना चाहिए था कि नहीं?

भारत में 2000-1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के काल के उत्खनन में किसी विकसित सभ्यता के साक्ष्य नहीं मिले हैं, जो मिले हैं वे ताम्र-पाषाणिक ग्रामीण सभ्यता के हैं, जिनका वर्णन पहले किया जा चुका है। हिरयाणा, राजस्थान, गुजरात से उत्तर हड़प्पा काल वाली ग्रामीण सभ्यता के साक्ष्य भी मिले हैं। इस बीच के 900 वर्ष के काल को अंधकार युग के रूप में भी लोग जानते हैं। लेकिन आज के मनुवादी लेखकों को अपने वेद और वैदिक परंपरा से मिल रहे सामाजिक सम्मान और मुफ्त की पकवान को बचाए रखने हेतु, उस वैदिक परंपरा को इसी अंधकार युग में स्थापित करने की व्याकुलता दिख रही है। आज उसी व्याकुलता का परिणाम है की भारत में करीब 100 वर्षों से जिस प्रकार के भारतीय इतिहास को मनुवादी लेखक लिख रहे हैं उसमें वैदिक काल को इसी अंधकार युग में अपनी कल्पना से बैठाते आ रहे हैं, लेकिन साक्ष्य के नाम पर उत्खनन से प्राप्त अवशेष बिल्कुल अलग कहानी बता रहा हैं।

अगर उस परंपरा के अनुयायी लोग थोड़ी देर के लिए वेद और वैदिक काल को उसी अंधकार समय का मान भी लेते हैं तो फिर उस तथाकथित ज्ञानमय वैदिक काल की आज तक कोई लिपि या मुद्रा क्यों नहीं दिखाते, जिससे पता चले कि उसी लिपि में वेद लिखी या बोली गई होगी? भाई ज्ञानमय वैदिक काल हो और लिखित वेद और उसमें वर्णित तथ्यों का पुरातात्विक साक्ष्य नहीं हो! क्या इसी को उत्कृष्ट वैदिक काल की सभ्यता कहते हैं?

नोट: इस विषय पर प्रश्न चिह्न इसिलए उठता है, क्योंकि श्रुति पद्धित द्वारा इस काल के रामायण, गीता, महाभारत वाले कर्मकांड के साथ-साथ वैदिक मंत्र या वेद में उद्धृत की गई सभी ऋचाएं आज के काल में अक्षरशः एक आदमी से दूसरे आदमी के द्वारा सुनते और सुनाते हुए स्थानांतरित होती चली आई हैं, परंतु उस काल से प्राप्त साक्ष्यों से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी श्रुति-स्मृति द्वारा आज तक प्राप्त नहीं हुई है।

लेकिन इस काल के संस्कृति, रहन-सहन, भेष-भूषा, खान-पान की सभी जानकारी ब्रिटिश काल में उत्खनन से प्राप्त होती हैं। ये सभी बातें कितनी हास्यास्पद लगती हैं।

क्या श्रुति पद्धित ऐसी ही होती है, जो साक्ष्य वाली बात को गायब कर दे और अपने मनोनुकूल स्थिति को मजबूत करते हुए एक नई कहानी को जन्म दे?

क्यों! है न मजेदार वैदिक घालमेल की कहानी।

# ईसा पूर्व 600 वर्ष से लेकर ईस्वी सन 950 ईस्वी तक

भारत के इतिहास प्रथम काल के "D" खंड का पड़ाव इसी अंधकार युग के बाद का है। इस काल खंड में हुए सभी सम्राटों के नाम, उनकी राजधानी का स्थान, उनका किला, उनके द्वारा लिखित अभिलेख और लिपि, उनके द्वारा प्रचिलत मुद्राएं और उस काल से प्राप्त सभ्यता-संस्कृति के पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ-साथ उस सभ्यता में उपस्थित अनेक विदेशी यात्रियों द्वारा आंखों देखा यात्रा-वृतांत्त और कलमबद्ध किए हुए लेख आज भी अनेक पुस्तकों में दर्ज हैं। साथ ही इस काल में प्रथम शिक्षण संस्थान होने का भी साक्ष्य मिला है जिसे शायद उस समय की सभ्यता-संस्कृति में अभी तक का प्राप्त इकलौता साक्ष्य कहा जाए तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी, इन सारी बातों को आप स्वयं भी देख सकते हैं।

इस शिक्षण संस्थान का नाम 'तक्षशिला विश्वविद्यालय' है। देखें चित्र संख्या (12) में।

इस विश्वविद्यालय से प्राप्त साक्ष्यों के अनुसार उस समय भारत के अलावा अन्य देशों के विद्यार्थी भी विद्या ग्रहण करने आते थे। लेकिन इस शिक्षण संस्थान से वेद या वैदिक संस्कृति का कोई जुड़ाव नहीं दिखता है। शिक्षण संस्थान था, अर्थात उस काल में विकसित लिपि भी अवश्य होगी, फिर भी उस काल का आज तक लिखित वेद या वैदिक साहित्य नहीं मिला है। हां! आज उस विश्वविद्यालय की खुदाई में बौद्ध संस्कृति के साक्ष्य जरूर मिले हैं, जो आज पेशावर के संग्राहलय में सुरक्षित रखे हैं। स्वतंत्रता पश्चात कई विदेशी पुरातत्विवदों ने तक्षशिला (वर्तमान पाकिस्तान में) जाकर अध्ययन किए और वहां से प्राप्त बौद्ध साक्ष्यों का उल्लेख किया है, लेकिन पाकिस्तान में मुस्लिम मजहब की प्रधानता और भारत में हिंदू मत की प्रधानता के कारण

दोनों देशों की सरकारों ने इस पर आगे रिसर्च करने और उसे प्रकाशित करने के प्रति रुचि नहीं दिखाई। देखें चित्र संख्या (13) को।

ईसा पूर्व के (D) काल खंड का साक्ष्यपरक इतिहास 'हर्यक वंश' के सम्राट बिंबिसार से प्रारंभ होता है। इनके बाद से ही इनका परिवार और वंश का पता चलता है। ये मगध साम्राज्य के शासक थे और इनकी राजधानी आज की राजगीर थी। उस राजगीर से सम्राट का किला और उस किले से जुड़े हुए अनेक अवशेष प्राप्त हुए हैं। लेकिन उन प्राप्त अवशेषों में से किसी भी प्रकार के वेद और वैदिक संस्कृति का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। यहां तक की उनके किले से किसी भी प्रकार की देवी-देवता की मूर्ति भी नहीं मिली है। सम्राट बिंबिसार का वंश परंपरा का साक्ष्य मिलता है लेकिन कहीं भी वैदिक वर्णागत रूप से ब्राह्मण क्षत्रिय लिखा हुआ नहीं मिला है। राजगीर की पांचों पहाड़ियों को जोड़ती हुई एक सुरक्षा दीवार सम्राट बिंबिसार के पूर्व काल की निर्मित मिली है, जिसको आज 'साइक्लोपियन दीवार' (CYCLOPEAN WALL) कहा जाता हैं देखें। चित्र संख्या (14)।

परंतु अब प्रश्न उठता है कि वह कौन सम्राट था जिसने इस विकसित राजगृह नगर की घेरेबंदी हेतु विशाल दीवार का निर्माण कराया था? मगध के राजा बिंबिसार को किससे सुरक्षा की जरूरत थी कि उन्होंने अपने किले को राजगृह में ही रखा था? ऐसे कई सवाल हैं जो लोगों को अनुत्तरित करते हैं। लेकिन क्या कोई वैदिक श्रुति ज्ञान को प्राप्त करने वाला लेखक बता पाएगा कि सम्राट बिंबिसार को किस सम्राट से सुरक्षा की जरूरत थी? शायद इस बात को आज वैदिक श्रुत ज्ञानी नहीं बता पाएंगे, लेकिन कनिंघम की खोज कुछ दिन और भारत में होती तो शायद उस अंधकार युग वाले वैदिक काल से पर्दा हटाते हुए उजाले वाले बौद्ध युग का प्रकाश जरूर फैल जाता। लेकिन दुर्भाग्यवश अंग्रेजों के जाने के पश्चात प्राचीन भारतीय इतिहास की सच्चाई को जानने का कार्य धीमा हो गया, शायद आजाद भारत में मनुवादी लोगों को बौद्ध उजाले से डर लगने लगा था। जिसकी वजह से वैदिक अनुयायी लोग आगे के सभी उत्खनन को बंद के कगार पर लाकर खड़ा कर दिए हैं। इसका फायदा उठाते हुए आज के मनुवादी लेखकों ने उस अंधकार युग में अपने आप को स्थापित करते हुए बगैर कोई साक्ष्य प्रमाण के वैदिक सभ्यता को सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दिया है, जो सरासर तथ्यहीन है।

पांच पहाड़ियों को जोड़ती हुई साइक्लोपियन दीवार पूरे राजगीर नगर को सुरक्षा प्रदान करती थी। यह मिस्र की वास्तुकला के जैसी विशाल चूने के पत्थर से निर्मित दीवार है। मौर्य सम्राट से पूर्व की निर्मित यह सरंचना आज नष्ट होने के कगार पर है, लेकिन इसका साक्ष्य आज भी सम्राट बिंबिसार के काल की भव्यता को दर्शाता है। सम्राट बिंबिसार के किला अवशेष के पास ही एक पहाड़ी पर गुफा मिला है, जिसे स्वर्ण भंडार गुफा कहते हैं। इस गुफा के अंदर पत्थरों पर 'शंख लिपि' में लिखा हुआ कुछ मिला है जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। देखें चित्र संख्या (15)।

यानी कि सम्राट बिंबिसार से पूर्व में भी लिखने की पद्धित मौजूद थी। परंतु इस काल के भारत में कहीं भी वेद, वैदिक ऋचाएं या मंत्रों का कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। फिर भी भारत के वैदिक मतानुयायी इसके पूर्व काल को वैदिक काल कहते हुए उसमें प्रत्युक्त वेद और वैदिक ऋचाओं को आज प्राप्त कर लिए लेकिन इस काल की साक्ष्य वाली बातों को किसी श्रुति-स्मृति से प्रस्तुत नहीं कर पाए, आखिर क्यों? क्या आपको लगता है कि गंगा नदी का पानी हिमालय पहाड़ से चले तो सीधे बंगाल में ही दिखेगा! बीच के राज्यों में उस गंगा नदी के पानी का कोई दर्शन ही नहीं कर पाएगा क्या?

सम्राट बिंबिसार को गौतम बुद्ध के सबसे प्रथम प्रश्नयदाता के रूप में जाना जाता है। उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों द्वारा आज स्पष्ट हो गया है कि सम्राट ने महामानव गौतम बुद्ध को दान स्वरूप अपनी सुंदर और रमणीक बांसों वाली वाटिका 'वेणुवन' प्रदान की थी, पूर्व काल में बांस को पालि भाषा में 'वेण' कहा जाता था, इसी वजह से उस बांसवारी की वाटिका को 'वेणुवन' के नाम से आज भी प्रसिद्धि प्राप्त है।

जिसे चित्र संख्या (16) में देखा जा सकता है।

वेणुवन एक कृत्रिम जंगल है, जो बिहार के नालंदा जिले में अधिसूचित क्षेत्र राजगीर में स्थित है। यह बांस का जंगल कभी राजकीय उद्यान हुआ करता था। सम्राट बिंबिसार ने यह विहार खासतौर पर भगवान बुद्ध को उपहार में दिया था, ताकि श्रद्धालु आसानी से उनके दर्शन कर लाभ प्राप्त कर सकें। इसलिए वेणुवन को विश्व का पहला बुद्ध विहार होने का गौरव प्राप्त है।

'महावंश' के अनुसार वेणुवन राजगृह में वैभार पर्वत की तलहटी में नदी के

दोनों ओर स्थित था। इसे मगध सम्राट बिंबिसार ने गौतम बुद्ध को दान स्वरूप समर्पित कर दिया था। इसे 'महावंश' में 'वेणुवनाराम' कहा गया है। संभवतः बांस के वृक्षों की अधिकता के कारण ही इसे वेणुवन कहा जाता था। गर्म जलकुंड के पास ही वेणुवन महाविहार स्थित है। ये बांस का जंगल कभी राजकीय उद्यान था। कहा जाता है गौतम बुद्ध बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद पहली वर्षा ऋतु के चार महीने यहीं रुके थे। बुद्धचरित के अनुसार तब वेणुवन में 'तथागत' का आगमन सुनकर मगधराज अपने मंत्रिगण के साथ उनसे मिलने के लिए आए थे।

भगवान बुद्ध के जीवनपर्यंत बताए गए सभी लोकोपकारी उपदेशों को सहेजकर रखने हेतु पहली बौद्ध संगीति का आयोजन सम्राट बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु की देख-रेख में इसी राजगीर की पावन धरती पर हुआ था। उसी संगीति के बाद से महामानव गौतम बुद्ध के द्वारा बताए गए सभी जीवनोपयोगी बातों को संग्रहित करने की शुरुआत हो गई थी जो आज के साक्ष्य अनुसार उन सभी लोकोपकारी बातों का लेखन सम्राट अशोक के कार्यकाल में आकर पूरा हुआ था, जिसे आज 'त्रिपिटक' के नाम से पूरा विश्व जानता है।

साथ ही उस समय के मिले सभी बुद्ध विहार और सभी शिक्षण संस्थानों से जो भी साक्ष्य आज मिले हैं उसमें पूर्व की साधना पद्धित जो किसी कारण से विलुप्तता के कगार पर चली गई थी, उसे मार्गदाता गौतम बुद्ध ने पुनः फिर से पुनर्जीवित करते हुए सभी मानव प्राणी जगत हेतु एक अनमोल साधना विधि प्रदान की थी, इस साधना विधि को आज विपस्सना के नाम से सभी लोग जानते हैं। साथ ही उन्होंने मनुष्य के दुख को "चार आर्य-सत्य" बताते हुए उसके निवारण हेतु "आष्टांगिक मार्ग" पर चलने को कहते हुए सारनाथ में धम्मचक्कप्पवत्तन (धर्मचक्रप्रवर्तन) के रूप में स्थापना की थी।

आज साक्ष्य स्वरूप भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े चार स्थानों की प्रमुखता काफी है, जिसमें एक उनका जन्म स्थान 'लुम्बिनी' का है, दूसरा ज्ञान प्राप्ति का स्थान 'बोधगया' है, तीसरा प्रथम उपदेश का स्थान 'सारनाथ' है और चौथा उनके महापरिनिर्वाण का स्थान 'कुशीनगर' है। लुम्बिनी नेपाल में अवस्थित है। इस स्थान पर भगवान बुद्ध के जन्मस्थान की लिखित जानकारी प्राकृत भाषा में अशोक के शिलालेख पर अंकित है। दूसरा ज्ञान प्राप्ति का स्थल बोधगया को सभी जानते हैं। तीसरा 'धर्मचक्रप्रवंतन' स्थल सारनाथ, काशी अथवा वाराणसी के पूर्वोत्तर में स्थित प्रमुख पुरातात्विक स्थल है। ज्ञान

प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं दिया था। चौथा स्थान कुशीनगर है जिस स्थान से भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके अस्थिकलश पर बने स्तूप प्राप्त हुए हैं।

सम्राट बिंबिसार के काफी पूर्व काल से स्थापित शिक्षण संस्थान तक्षशिला विश्वविद्यालय में भी किसी भी प्रकार की वैदिक लिपि वाली ऋचाएं प्राप्त नहीं हुई हैं। आज के तथाकथित लेखक वैदिक वाली कहानी को इसी तक्षशिला काल के आस-पास बैठाने में लगे हैं। उस तक्षशिला के आस-पास हुई खुदाई में भी बहुसंख्यक रूप से स्तूप से जुड़ी हुई सभ्यता-संस्कृति का साक्ष्य मिला है। अब आप लोगों को तो आज पता ही है कि स्तूप किस संस्कृति की पहचान है! यानी गौतम बुद्ध से पूर्व भी भारत की सभ्यता-संस्कृति प्राकृतिक गुण-धर्म वाले स्वभाव से चलने वाली संस्कृति थी। इस समय तक किसी भी प्रकार के स्थापित वैदिक सभ्यता या वैदिक ऋचाओं अथवा देवताओं को अपने अधीन करने वाले वैदिक मंत्रों का साक्ष्य नहीं मिला है, फिर्शैव और वैष्णव पंथ के देवता का अनुष्ठान कैसे होता था आज यह एक यक्ष प्रश्न है? इस समय तक लिखने वाली लिपि का साक्ष्य चित्र लिपि और शंख लिपि के रूप में मिलता है और आज के मनुपुत्र अपनी संस्कृत भाषा को उस समय बिठाने में लगे हुए हैं। महोदय, बिना साक्ष्य के आपलोग अपना ज्ञान किसी किताब या अपने निर्देशन में बनने वाली किसी फिल्म-धारावाहिक में तो बैठा सकते हो, लेकिन उस सच्चाई को आज भारत की जमीन के नीचे से मिलने वाले साक्ष्यों में नहीं बैठा सकते हो।

हर्यक वंश के बाद में हुए शासक वंश का नाम शिशुनाग वंश है। इस वंश के संस्थापक सम्राट शिशुनाग थे। इनके पुत्र का नाम कालाशोक था, जिनके शासन काल में वैशाली में बौद्धों की दूसरी संगीति हुई थी। नाग राजवंश के बाद नंद राजवंश का शासन रहा। जिसका प्रमुख शासक महापदानंद था। इस नंद वंश के बाद ही मौर्य वंश का काल आता है। यहां तक के सभी वंशों के राज्यों की राजधानी और उनके स्थान का पता चल गया है, लेकिन किसी भी खुदाई में वैदिक संस्कृति से मिलती हुई कोई लिपि या वेद का मूलाधार चातुर्वर्ण्य जैसे शब्द का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। फिर भी आज कुछ लोग मुख से पैदा होने वाली झूठी कहानी को अपनी कपोल-किल्पत बातों के माध्यम से कहते नहीं थकते हैं। मौर्य काल बहुत ही स्वर्णिम एवं ऐतिहासिक काल रहा है। ऐसे तो इसमें कई प्रमुख कार्य हुए हैं लेकिन इस काल में हुए दो कार्यों को विश्व का इतिहास कभी भूल नहीं सकता है। जिसमें पहला कार्य है—भारत को विराट स्वरूप देते हुए इसका विस्तारीकरण करना और दूसरा कार्य है—उस समय की सभ्यता-संस्कृति जैसी सभी सांस्कृतिक साक्ष्यों और सभी राजकीय और गैर-राजकीय बातों को लिपिबद्ध करते हुए विभिन्न प्रकार के अभिलेखों को मूर्त रूप देने की प्रथा की शुरुआत करना। इसके परिणामस्वरूप भारत के मौर्य काल से पूर्व की चली आ रही हर वो सूक्ष्म संस्कृति और ज्ञानवर्धक इतिहास की जानकारी उनके अभिलेखों के माध्यम से आज पढ़ने को मिलती है।

मौर्यकालीन स्थानों के उत्खनन से साक्ष्ययुक्त दृष्टि से चार प्रकार की भाषा-लिपि मिलती है। उनमें सबसे ज्यादा साक्ष्य प्राकृत भाषा-लिपि का है, दूसरे स्थान पर आरमेइक और खरोष्टी है और कुछ जगह से इनका अभिलेख यूनानी भाषा-लिपि में भी मिला है, लेकिन इनके काल में भी कोई भी वैदिक भाषा या लिपि का मिलना नहीं हुआ है। इससे आपको कुछ समझ में आता है या अभी भी मनुपुत्रों के द्वारा बैठाए गए दिमागी परिकल्पना में जीवित हैं! सबसे अहम बात है कि उस समय तक जो भी लेखन कार्य हेतु जिस वस्तु का प्रयोग होता था वह बिल्कुल मिटने या विलुप्त होने योग्य नहीं होती थी। यानी की एक बार कोई कुछ लिख दे तो समझो कि वह मिटाने से भी नहीं मिटने वाली होती थी। मौर्य काल में लिखवाए गए सभी अभिलेख आज संग्रहालय में सुरक्षित मौजूद हैं, उसे आप भी देख सकते हैं। मौर्य काल के तीन प्रकार के प्रचलित नाम वाले अभिलेख मिलते हैं, जिनमें, पहला स्तंभ लेख है, दूसरा शिलालेख है और तीसरा गुफा लेख है।

मौर्य काल के सम्राट अशोक विश्व इतिहास के महानतम सम्राटों में स्थान रखते थे। वे भारत का प्रथम शासक थे जिन्होंने युद्ध (मार-काट) विजय की नीति को त्यागकर धर्म (शील-सदाचार) विजय की नीति को अपनाते हुए अपने स्वयं के व्यक्तित्व पर शील-सदाचार वाली धर्म की छाप लगाते हुए विश्व इतिहास में अनंत काल तक अद्वितीय छाप छोड़ी थी। भारत में सर्वप्रथम सम्राट अशोक के कार्य-काल से ही वर्तमान की जानकारी या पूर्व-काल की प्रचलित सभी बातों की जानकारी का लेखन प्रारंभ हुआ था, जो हमें आज प्रमाणिक इतिहास के रूप में सम्राट अशोक के द्वारा लिखित अभिलेखों से प्राप्त होता है।

अभी तक सम्राट अशोक के 40 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप (James Prinsep) नामक विद्वान ने अशोक के अभिलेख की भाषा और लिपि को पढ़ने में सफलता हासिल की थी।

सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी (बंभी) लिपि में हैं, केवल दो अभिलेख शहबाजगढ़ी तथा मानसेहरा की लिखावट की लिपि खरोष्टी है। उपरोक्त अभिलेखों के अतिरिक्त सम्राट अशोक का एक अभिलेख तक्षशिला (पाकिस्तान) से अरामाइक लिपि में मिला है। एक अभिलेख कंधार (अफगानिस्तान) के पास "शरे-कुना" नामक स्थान से यूनानी और अरामाइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषिय अभिलेख मिला है। एक अन्य अभिलेख काबुल नदी के बाएं किनारे पर जलालाबाद के ऊपर स्थित लघमान नामक स्थान से अरामाइक लिपि में मिला है।

सम्राट अशोक पहला भारतीय राजा था, जिसने अपने अभिलेखों के सहारे सीधे अपनी प्रजा को संबोधित किया। अशोक ने पूर्व से चले आ रहे अनेक संप्रदाओं से हटकर एक शील सदाचार युक्त धर्म (धम्म), एक भाषा और प्रायः एक लिपि के सूत्र में सारे देश को बांधकर राजनीतिक और सामाजिक एकता स्थापित की थी। आज इतिहास में सम्राट अशोक का नाम उनकी शील-सदाचार युक्त धर्म, शांति, अनाक्रमण और सांस्कृतिक विजय की नीति के लिए अमर है।

महावंश ग्रंथ के अनुसार सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघिमत्रा को भी शील-सदाचार युक्त मार्ग के प्रचार हेतु ताम्रपर्णी (आज का नाम सिरीलंका) भेजा था। सम्राट ने अपने लोगों को "जियो और जीने दो" का पाठ पढ़ाया था। सम्राट के प्राप्त अभिलेखों में कहीं भी हिंदू पुरोहित या वैदिक पुरोहित का उल्लेख नहीं है। संपूर्ण प्राचीन विश्व में सम्राट अशोक का साम्राज्य विशालतम साम्राज्य की श्रेणी में आता है। उसकी शासन-व्यवस्था केंद्रीभूत थी। सम्राट अशोक ने मनुष्य के नैतिक उन्नित हेतु जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया था, उन्हें "धम्म" या "धर्म" का मार्ग कहा गया है।

मौर्य काल के पुरातात्विक साक्ष्यों के अंतर्गत मिले शिलालेखों और मुद्राओं का सर्वाधिक महत्त्व है। ये सभी धातुओं और पत्थरों पर अंकित हैं। अतः इनकी प्रामाणिकता पर तिनक भी संदेह नहीं किया जाता है। इन पर अंकित जानकारी को बिना हिचिकचाहट के प्रयोग में लाया जा सकता है। अशोक कालीन उपदेशात्मक अभिलेख अपने ढंग के उत्तम उदाहरण है। सम्राट अशोक के अभिलेख "धम्म लिपि" के उपदेशात्मक नाम से पुकारे जाते हैं, तो कुछ अभिलेख प्रशासनिक और कुछ अपने कार्यकाल में विभिन्न संप्रदायों को सम्मान देने के नाम से भी जाने जाते हैं।

सम्राट अशोक के अभिलेख को विस्तार में निम्नलिखित नामों से जानते हैं-

(1) लघु शिलालेख, (2) भाबरू शिलालेख, (3) कलिंग शिलालेख, (4) वृहद शिलालेख, (5) स्तंभ लेख, (6) लघु स्तंभ लेख, (7) गुफा लेख

मनसेरा और शाहबाजगढ़ी के शिलालेखों की लिपि खरोष्ठी है, किंतु अन्य सभी अभिलेखों की लिपि ब्राह्मी है। (खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है)

- (1) लघु शिलालेख में सम्राट अशोक के व्यक्तिगत जीवन का इतिहास अंकित है। इस अभिलेख के माध्यम से उसने स्वयं को "बुद्ध शाक्य" कहा है। लेख के अनुसार सम्राट अशोक धर्म का मार्ग ग्रहण करने के ढाई वर्ष बाद तक साधारण उपासक था। सोहगौरा (गोरखपुर) तथा महास्थान (बंगलादेश) के लेख में ग्राम स्वशासन व्यवस्था का उल्लेख है। इसमें अकाल पड़ने पर राज्यकोश से प्रजा को सहायता करने का उल्लेख है। द्वितीय लघु शिलालेख में उसने धर्म (शील, सदाचार) के बारे में संक्षिप्त रूप से बहुत कुछ अंकित किया है।
- (2) भाबरू शिलालेख राजस्थान (जिला जयपुर) के बैराट पर्वत की चोटी पर एक शिलाखंड पर अंकित मिला था। इसमें अशोक को "मगध का सम्राट" कहा गया है।
- (3) किलंग के दो अभिलेखों में नव-विजित किलंग राज्य के प्रशासन को चलाने के नियम लिखे गए थे। ये धौली और जौगढ़ में पाए गए हैं।
- (4) वृहद शिलालेख के प्रथम शिलालेख पर पशुबिल और सांप्रदायिक सामाजिक उत्सवों-समारोहों पर प्रतिबंध का उल्लेख है। द्वितीय शिलालेख पर समाज कल्याण से संबंधित कार्य तथा मनुष्य एवं पशु-चिकित्सा के कार्यों का उल्लेख (धर्म का कार्य) है। तृतीय पर माता-पिता के सम्मान के साथ-साथ हर पांच वर्ष पर प्रजा के बीच में मंत्रिपरिषद और अन्य अधिकारियों के दौरे पर जाने का निर्देशात्मक उल्लेख है। चतुर्थ अभिलेख के माध्यम से कहा गया है कि धर्म की नीति के द्वारा अनैतिकता और बम्हनसमन के प्रति निरादर की

प्रवृति हिंसा आदि को रोका जाए। चूंकि इस शिलालेख के अलावा अन्य किसी अभिलेख में ऐसा शब्द नहीं मिला है। अतः इस एक मात्र शब्द के अधार पर बम्हन शब्द को ब्राह्मण जाति के रूप में घोषित कर देना उचित नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि ईसा पूर्व में जितने भी ग्रीक लेखक या शासक आए उन्होंने कहीं पर भी ब्राह्मण जाति का उल्लेख नहीं किया है। ऐसा लगता है कि उस समय आज की जाति-व्यवस्था नहीं थी। बल्कि समाज में कार्य के अनुसार संबोधित किया जाता था। आखिर पूर्व काल में प्रचलित शब्दों को आज की अपनी मनोनुकूलता अनुसार शब्दों से जोड़कर समाज में इतना ज्यादा भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है? वस्तुतः यह बम्हन और समन से जिसको सम्राट ने संबोधित किया है वह बम्हन संबोधन विद्वान शब्द-से होता था, (मेगास्थनिज के अनुसार) और समन शब्द का पालि में दो भवार्थ निकलते हैं। जिसमें समन का पहला अर्थ मिलता है नष्ट करना, यानी अपने अंदर के विकारों को नष्ट करते हुए भगवान बुद्ध के बताए मार्ग शील, समाधि, प्रज्ञा पर चलना। वहीं समन का दूसरा अर्थ पालि में श्रवण से मिलता है। श्रवण का अर्थ भी सुनना, अनुसरण करना होता है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो इस समन शब्द का संबंध संभवतः भिक्खु से था। क्योंकि समन का पालि में अर्थ ऐसा ही मिलता है।

## न मुण्डकेन समणो अब्बतो अलिकं भणं। इच्छालाभसमापत्रो समणो किं भविस्सति ॥ ध.प. 264

अर्थ : जो व्रतरहित, मिथ्याभाषी है, वह मुण्डित होने मात्र से श्रमण नहीं होता, इच्छा-लाभ से भरा हुआ (पुरुष) क्या श्रमण बनेगा?

## यो च समेति पापानि अणुं थूलानि सब्बसो। समितत्ता हि पापानं समणो'ति पवुच्चति ॥ ध.प. २६५

अर्थ : किंतु जो छोटे-बड़े पापों का सर्वथा शमन करने वाला है; पापों का शमन करने के कारण ही वह श्रमण कहा जाता है।

बम्हन शब्द से आज के तथाकथित लेखकों द्वारा शब्दों की जो युगलबंदी की गई है वह निश्चित ही कपोल-किल्पित मान्यता है। उस बम्हन शब्द पर मैं कह सकता हूं कि उससे आज वाली जाति सूचक नाम "ब्राह्मण" कर्ता नहीं बन सकता है। क्योंकि इस ब्राह्मण जाति के बनने से पहले उस समय के रहे सभी सम्राटों को भी अपने-अपने जाति और वर्ण सूचक संबोधन वाली शब्दों में बंधते हुए दिखना होगा। उस समय के सभी सम्राटों का लिखित अभिलेख आज प्राप्त है, जिसमें सभी सम्राटों ने अपने-अपने कुल-वंश का लिखित साक्ष्य छोड़ रखा है लेकिन आज तक किसी सम्राट ने किसी भी अभिलेख में अपने आप को किसी भी जाति या वर्ण से जोड़ते हुए नहीं लिखा है। भारत में जाति की उत्पत्ति का इतिहास प्रामाणिकता के साथ सातवीं शताब्दी के बाद से मिलता है। (देखें सम्यक प्रकाशन से प्रकाशित 'जाति उत्पत्ति का भ्रमजाल'?) नोट: इस "ब्राह्मण" शब्द पर सबसे प्रमुख बात यह कि आज जिस प्रकार से नागरी लिपि द्वारा बनने वाले शब्द के प्रारंभ से लेकर बीच या अंत तक के व्यंजन में "र" का संयुक्त प्रयोग होता है उस प्रकार से पूर्व कालीन पालि, प्राकृत भाषा में बनने वाले किसी भी शब्द के प्रारंभ से शुरू होते हुए बीच और अंत तक के व्यंजन में "र" का संयुक्त प्रयोग नहीं होता था। उस समय बहुत आवश्यक होने पर बीच या अंत वाले व्यंजन के साथ एक सामान्य रूप से उसी व्यंजन का संयुक्त उपयोग होता था लेकिन प्रथम व्यंजन के साथ किसी भी परिस्थिति में "र" या किसी भी व्यंजन का संयुक्त उपयोग कराई होता था। इसको आप उदाहरण से समझ सकते हैं—

प्रथम संयुक्त शब्द : प्रिय-पिय, प्रीति-पीति, प्रेम-पेम, क्रोध-कोध, प्रकोप-पकोप, प्रजा-पजा, प्रतीत-पटीच्च, प्रणाम-पणमामि, प्राणी-पाणा, त्रिशरण-तिसरण, ग्राम-गाम, प्रदेश-पदेस।

बीच का संयुक्त शब्द : पराक्रम-परक्कम, निर्वाण-निब्बान, निर्मित-निम्मित, दर्शन-दरसनं।

अंत का संयुक्त शब्द : धर्म-धम्म, कर्म-कम्म, वर्ग-वग्ग, सर्व-सब्ब, मार्ग-मग्गो, विप्र-विप्प, निग्र-निग्ग, चक्र-चक्क, पुत्र-पुत्त, मित्र-मित्ता, निद्रा-निद्दा, तीव्र-तिब्ब, आराग्र-आरग्ग।

इस प्रकार से पूर्व काल में ब्राह्मण शब्द का निर्माण होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। यह तो तथाकथित लेखकों द्वारा अपनी कपोल-किल्पत विश्लेषण द्वारा लोगों को गुमराह करना मात्र है।

पंचम अभिलेख में पहली बार सम्राट अशोक के दसवें शासन वर्ष में "धम्ममहामात्यों" की नियुक्ति की चर्चा है। छठे अभिलेख के द्वारा सम्राट अशोक ने कहा है कि राज्य कर्मचारी मुझसे किसी भी समय राज्य प्रजा के

कार्य हेतु मिल सकते हैं। सातवें अभिलेख के माध्यम से सम्राट अशोक ने अपने कार्य-काल में सभी संप्रदायों के बीच सिहष्णुता का आह्वान किया है। यह उसकी आखिरी घोषणा है। आठवें अभिलेख में सम्राट अशोक के द्वारा धर्म-यात्रियों तथा उसके द्वारा कराए गए सार्वजानिक निर्माण कार्य का वर्णन है। नौवें अभिलेख में सांप्रदायिक उत्सवों की निंदा की गई है और सार्वजनीन नैतिकता पर बल दिया गया है। दसवें अभिलेख में राजा और अधिकारियों को हर क्षण प्रजा के बारे में सोचने का निर्देश है। ग्यारहवें अभिलेख में धर्म-नीति की व्याख्या की गई है। बारहवें अभिलेख में संप्रदायों के मध्य सिहष्णुता रखने का निर्देश है। सभी संप्रदायों को सम्मान देने की बात है। तेरहवें अभिलेख में युद्ध के स्थान पर धर्म विजय का आह्वान है। इसी में किलंग युद्ध का वर्णन है। इसमें दिक्षण भारत के राज्यों का वर्णन है। इसमें उन देशों का नाम भी प्राप्त होता है जहां धर्म प्रचार करने हेतु अपने दूत भेजे थे। इसमें पांच देशों का नाम है जहां इन्होंने अपना दूत भेजा था। सीरिया, मिस्र, मेसीडोनिया, मगा, एपिरस। चौदहवें अभिलेख के माध्यम से सम्राट अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया है।

- (5) स्तंभ लेख में से दो स्तंभ हरियाणा के अंबाला के तोपरा तथा उत्तर प्रदेश के मेरठ में पड़े मिले थे लेकिन अब ये दोनों दिल्ली में सुरक्षित हैं। तीसरा प्रयाग (इलाहबाद, उत्तर प्रदेश) में संगम तट पर अवस्थित किले में है। चौथा लौरिया नंदनगढ़ (चम्पारण, बिहार), पांचवां लौरिया अरेराज (पू. चम्पारण, बिहार), छठा रमपुरवा (पू. चम्पारण, बिहार) में हैं। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ के शीर्ष पर सिंह बना है तथा उसके नीचे हंसों को मोती चुगते दिखाया गया है। रमपुरवा स्तंभ के ऊपर नटुआ बैल की मूर्ति है। कोल्हुआ (बराबर पहाड़ी गया, बिहार) और वैशाली (बिहार) के स्तंभ पर सिंह की मूर्ति है। संकिसा (उत्तर प्रदेश) के स्तंभ के ऊपर विशाल हाथी की मूर्ति है। सारनाथ (उत्तर प्रदेश) स्तंभ के शीर्ष पर चार सिंह पीठ सटाए बैठे हैं। इन चार शेरों के पैरों तले 4 पशु (हाथी, बैल, शेर और घोड़ा) बने हैं। इन चार पशुओं के बीच में 24 आरों वाले 4 चक्र अंकित हैं। यह चक्र बौद्ध धर्म के प्रतीत्य-समुत्पाद का घोतक है। इसे भारत के राष्ट्रीय ध्वज में रखा गया है। ये चार सिंह एक 32 आरों वाला एक चक्र धारण किए हुए हैं। यह चक्र गौतम बुद्ध 32 महापुरुष लक्षणों का प्रतीक है।
  - (6) लघु स्तंभ लेख सारनाथ, सांची और कौशाम्बी में पाए गए हैं। सम्राट

अशोक की राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर लिखी गई हैं उन्हें साधारण तौर से "लघु स्तंभ लेख" कहा जाता है। कौशाम्बी और प्रयाग के स्तंभों में सम्राट अशोक की रानी कारुवाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है। इसे "रानी का अभिलेख" भी कहा जाता है। सम्राट अशोक के स्तंभ लेख तीन और सात से पता चलता है कि उसने तीन नए अधिकारियों की नियुक्ति की थी जो आम जनता के बीच जाकर धर्म का प्रचार करते थे और लोगों को उपदेश देते थे। सम्राट ने यह प्रथा चलाई थी कि सभी पदाधिकारीगण प्रति पांचवें वर्ष अपने-अपने क्षेत्रों में दौरे पर जाया करें।

(7) गुफा लेख के तहत प्रथम गुफा लेख गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में तो दूसरा नेपाल की तराई रुम्मिनदेई में, तीसरा नेपाल के निगलीवा में तथा चौथा कान्हेरी गुफा बोरीवली महाराष्ट्र में स्थित है। बराबर की पहाड़ियों में स्थित गुफा लेख द्वारा सम्राट अशोक "आजीवक संप्रदाय" को पहाड़ी में स्थित गुफा को दान में देने का आदेश देता है। इससे साफ पता चलता है कि सम्राट अशोक भगवान गौतम बुद्ध द्वारा प्रतिपादित शील सदाचार युक्त धर्म का पालन करते हुए भी उस समय में रहे सभी संप्रदायवादिओं का हितचिंतक थे और सभी संप्रदाय के संस्थापकों को सम्मान सहित अपने राज्याधिकार में स्थान देते थे। गिरनार अभिलेख से पता चलता है कि सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य के प्रत्येक भाग में मनुष्य तथा पशुओं के लिए अलग-अलग चिकित्सालयों की स्थापना करवाई थी।

"राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद महामना राजाधिराज अशोक ने किलंग पर विजय प्राप्त की थी। इस युद्ध में डेढ़ लाख व्यक्ति कैद किए गए थे और एक लाख व्यक्ति मारे गए थे। इससे कई गुणा लोग अन्य कारणों से मर गए थे। इस युद्ध और विनाश ने सम्राट का हृदय द्रवित कर दिया और पश्चाताप से भर दिया था। उसके बाद इन्होंने सबको आदेश दिया था कि सभी प्राणियों पर दया दृष्टि रखें और विचार शुद्ध रखें और यदि ऐसा नहीं करेंगे तो उसका पश्चताप सम्राट को करना होगा। युद्ध के तुरंत बाद महामना सम्राट ने दया धर्म की शरण ली और युद्ध की जगह धर्म (शील, सदाचार वाले आष्टांगिक मार्ग) को अपनाया था।

चित्र संख्या (17) के द्वारा आप लोग कई प्रकार के अभिलेख और उसकी भाषाओं को देख सकते हैं। मौर्य काल के समय का एक और लिखित महत्त्वपूर्ण साक्ष्य मिला है। वह साक्ष्य है— विश्वविख्यात यूनान के सम्राट द्वारा भेजे गए दूत द्वारा लिखित पुस्तक। उस दूत का नाम था 'मेगास्थनीज'। मेगास्थनीज ने सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरवार में 12 वर्षों तक रहकर संपूर्ण भारत की सभ्यता संस्कृति को अपनी आंखों से देखा था। उस समय के भारत में जो भी मेगास्थनीज को दिखा, उसने उसे निष्पक्ष भाव से अपनी पुस्तक 'इंडिका' में कलमबद्ध कर दिया था। लेकिन मेगास्थनीज ने कहीं नहीं लिखा कि उस समय के भारत में वैदिक संस्कृति वाली चार्तुवर्ण्य का वर्णागत समाज था। मेगास्थनीज ने उस समय के भारत में कहीं नहीं देखा कि श्रुति-स्मृति के द्वारा वेद बोलने वाले अनुयायी भी हैं। उन्होंने कहीं नहीं देखा कि वेद में उद्धृत किसी देवी-देवता की कोई मूर्ति भी है।

'इंडिका' के मूल अंश को आपलोग भी देख सकतें हैं-

## मेगास्थनीज (Megasthenes)

मेगास्थनीज यूनानी शासक का राजदूत था जो भारत में 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। वह सेल्यूकस नामक यूनानी सेनापति का दूत था। उसने कई वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहकर, भारत की सभ्यता-संस्कृति को देखकर 'इंडिका' (INDICA) नामक ग्रंथ लिखा। वस्तुतः इंडिका की मूल प्रति खो चुकी है लेकिन कुछ यूनानी लेखकों के द्वारा इंडिका में वर्णित तथ्यों का उल्लेख अपनी-अपनी पुस्तकों में किया गया है। उन्हीं पुस्तकों से मेगास्थनीज के द्वारा लिखित तथ्य प्रकाश में आए। 17वीं और 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड के विद्वानों ने यूनानी (ग्रीक भाषा में लिखित) पुस्तकों का अंग्रेजी अनुवाद किया, जिसके बाद ही यह सब जानकारी भारत आई। ब्रिटिश शासनकाल में भारत के लोगों ने उसे अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया। साथ ही प्राकृत भाषा में लिखे अभिलेखों को खोजा और अनुवाद किया, इसके बाद ही भारतीय लोगों को चंद्रगुप्त मौर्य और उनके शासनकाल की सही-सही जानकारी प्राप्त हुई। 19वीं शताब्दी से लेकर आज तक भारतीय लेखकगण इसकी व्याख्या अपने-अपने मनोनुकूल करते आ रहे हैं और अपनी बातों को मूल तथ्यों में शामिल कर "मेगास्थनीज" के तथ्यों को तोड़-मड़ोड़ कर पेश करते हैं, जिससे आज भ्रम फैला हुआ है।

यहां एक उल्लेखनीय तथ्य यह है कि ईस्वी सन (AD) के पश्चात

"एरियन" नामक यूनानी लेखक ने भी एक "इंडिका" (ग्रीक-Ivolkn Indike) नाम से पुस्तक लिखी थी। परंतु इसमें सिकंदर और उसके सेनापित "नियार्कस" की कहानी है। लेकिन कुछ वर्णन भारत के भौगोलिक व सांस्कृतिक महत्त्व का भी है। एरियन की बातें सुने-सुनाए गए तथ्यों पर आधारित हैं, जबकि मेगास्थनीज ने भारत में रहकर वस्तुस्थिति को देखने के आधार पर पुस्तक लिखी। इन दोनों पुस्तकों का नाम समान होने की वजह से वास्तविक इंडिका के बारे में भ्रम उत्पन्न हो जाता है। सामान्य लोग इन सारे तथ्यों को न जानने के कारण बाद की इंडिका को ही असली समझ बैठते हैं। जबकि बाद की इंडिका पुरानी इंडिका के नाम पर और उसी के अंदर लिखी हुई बातों को अपना आधार मान कर लिखी गई थी। एरियन का जीवन काल ईसा बाद 95 ई. से 175 ई. था। एरियन भारत नहीं आया था बल्कि (एशिया माइनर) भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर में रहा था। उसने सैकड़ों साल पूर्व की घटनाओं को सुनी-सुनाई बातों के आधार पर लिखा था। एरियन की इंडिका में वर्णित भारतीय सामाजिक तथ्यों को विश्वसनीय नहीं माना जाता है, परंतु पाकिस्तान और ईरान के बीच समुद्र तटीय इलाकों में रहने वाले तात्कालिक लोगों से संबंधित विवरण महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हीं क्षेत्रों में वह कुछ समय तक रहा था। लेकिन उसमें भी किसी वैदिककालीन वर्णाश्रम पर आधारित समाज का विवरण नहीं मिलता है और न ही जाति में बंटे समाज की चर्चा है।

# मूल इंडिका में वर्णित कुछ महत्त्वपूर्ण तथ्य

मेगास्थनीज ने अपने दृष्टिकोण से यहां के समाज को प्रभावित करने वाले वर्ग यानी उनके हैसियत एवं पेशे के हिसाब से (तरलता के साथ बदलने वाला वर्ग) सात भागों में बंटा था— (1) विद्वान वर्ग, (2) खेतिहर वर्ग, (3) पशुपालक वर्ग, (4) कारीगर वर्ग, (5) सैनिक वर्ग, (6) दुकानदार वर्ग, (7) गरीब वर्ग।

मेगास्थनीज ने भारतीय लोगों को पतले, लंबे और हल्के शरीर वाला फुर्तीला बताया है। यहां के सैनिक या योद्धा खेतिहर या पशुपालक का बहुत सम्मान करते थे, युद्ध के दौरान फंसलों और पशुओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाता था।

उसने यह भी लिखा है कि यहां विभिन्न पेशागत लोग रहते हैं, वे सभी यहां के मूलनिवासी हैं। यहां पर विदेशी लोगों की कोई बस्ती नहीं है। यूनानी समाज के विपरीत यहां पर गुलामी प्रथा बिल्कुल नहीं है। यहां के सामाजिक नियम के अनुसार सभी लोगों को समान माना जाता है, कोई विशिष्ट वर्ग मौजूद नहीं है।

- (1) विद्वान वर्ग (Philosophers)— किसी भी समाज के लोग विद्वान हो सकते हैं और उस विद्वान वर्ग को सभी लोग प्रतिष्ठा और सम्मान देते हैं।
  - (2) खेतिहर वर्ग (Farmers)- सबसे अधिक जनसंख्या इनकी है।

यह द्वितीय सबसे महत्त्वपूर्ण वर्ग है। इन्हें राजकीय बंधनों से छूट प्राप्त थी। राजा इन पर किसी कार्य के लिए बल प्रयोग नहीं कर सकता था। ये गांवों में रहते थे और किसी कार्यवश शहर आते-जाते थे। ये उपज का चौथा भाग राजकोश में राजस्व के रूप में देते थे।

- (3) पशुपालक वर्ग (पशुपालक व शिकारी)— ये गांव के बाहर झोपड़ी बनाकर रहते थे और फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पशु-पिक्षयों का शिकार करते थे। यह समाज का एक अन्य महत्त्वपूर्ण वर्ग था।
- (4) कारीगर वर्ग— ये किसानों की खेती के औजार के साथ-साथ युद्ध के हथियार भी बनाते थे। ये करों से मुक्त थे और इन्हें राज्य से वेतन मिलता था।
- (5) सैनिक वर्ग— कृषकों के बाद इनकी संख्या सर्वाधिक थी। इनके पास घोड़े और हाथी होते थे, इन्हें राजा से नियमित वेतन मिलता था।
- (6) प्रशासकीय कर्मचारी— सभासद और कर निर्धारक (Councillors and Assesors) ये लोग ऊंचे प्रशासकीय पदों पर नियुक्त होते थे और विभिन्न प्रकार के प्रशासकीय व वित्तीय कार्य करते थे।

नोट- उस समय का सारा वर्ग तरल था यानी कि कोई भी वर्ग अपने अनुभव और कार्य के आधार पर किसी भी वर्ग में जा सकता था, लेकिन वैदिक संस्कृति में ये सारा वर्ग तरल से ठोस में बदलकर 'वर्ण' (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र) में बदल गया, जो मरणोपरांत भी खत्म नहीं होता है।

स्रोत : मेगास्थनीज की 'इंडिका' पुस्तक के तथ्यों का उल्लेख डयोडोरस (Dayodoras), सिकूलस (Sicules), स्ट्राबो (Strabo) भूगोल का लेखक, प्लीनी (Plini) तथा एरियन की 'इंडिका' में मिलता है।

#### 58 / वैदिक युग का घालमेल

मेगास्थनीज द्वारा वर्णित तथ्यों को J.W. Mccrindle ने एकत्र कर पुस्तक का रूप दिया है।

आज वेद, वैदिक और ब्राह्मणी परंपरा को स्थापित और सत्यापित करने वाले दो लोग हैं—

एक, ब्राह्मण स्वयं है, जो अपने को मौर्यकाल या मौर्यकाल से पूर्व स्थापित करता है और दूसरे कुछ गैर-ब्राह्मण लोग हैं, जो अपनी अज्ञानता में नकारात्मक या सकारात्मक रूप से ब्राह्मणों को मौर्यकाल से सत्यापित और स्थापित करते हैं।

जैसे मौर्य राजवंश के अंतिम सम्राट बृहद्रथ मौर्य का सेनापति पुष्यमित्र शुंग (सुंग) था। पुष्यमित्र शुंग ने स्वयं कहीं नहीं उल्लेख किया कि मैं ब्राह्मण जाति का हूं? क्या शुंग के शासनकाल में कोई ब्राह्मणी ग्रंथ (वेद, पुराण, गीता, रामायण, महाभारत), ब्राह्मणी मंत्र (संस्कृत में निर्मित श्लोक), ब्राह्मणी यंत्र (ब्राह्मणी परंपरा में प्रचलित देवी-देवता की मूर्ति या मंदिर) जैसा कोई ब्राह्मणी संस्कृति को स्थापित करने वाला साक्ष्य कहीं से मिला है? अगर मिला है तो उस साक्ष्य को आज तक कोई सार्वजनिक रूप से दिखाने हेतु तैयार क्यों नहीं होता है? फिर भी आज के समय में कुछ वैदिक पक्ष-विपक्ष के लेखक एवं उन सभी के अनुयायी लोग शुंग को ब्राह्मण जाति का बताते हैं और उसके काल को वैदिक संस्कृति के उत्थान का काल बताते हैं, यह कितनी बड़ी घालमेल है!

पुष्यिमत्र शुंग को ब्राह्मण वर्ग वाले ब्राह्मण जाति से जोड़कर ईसा पूर्व में अपने आप को स्थापित करते हुए सकारात्मक प्रचार करते हैं, जबिक सच्चाई यह है कि भारत में 850 ईस्वी से पूर्व वर्ण, जाति या वैदिक सभ्यता का कोई ठोस या स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलता है। फिर ब्राह्मण जाति के उद्भव को अत्यंत प्राचीन कैसे बताया जाता है?

## आइए इसकी सच्चाई को समझें!

जब शुंग के पूर्व सभी शासक बौद्ध और शुंग के बाद में भी जितने शासक हुए, वे सारे बौद्ध और प्राकृतिक गुण-धर्म स्वभाव के अनुयायी थे, तो फिर ये इकलौता शुंग ब्राह्मण और वैदिक अनुयायी कैसे हो सकता है?

फिर आज पुष्यिमत्र शुंग को लेकर कैसे कहा जा सकता है कि मौर्यकाल में भी वैदिक सभ्यता और संस्कृति थी? क्या उस समय भारत में जातियों की उत्पत्ति हो गई थी?

अगर जातियों की उत्पत्ति हो गई थी तो फिर किसी भी सम्राट के अभिलेखों पर किसी जाति का नाम लिखा हुआ क्यों नहीं मिलता है?

सवाल बहुत हैं लेकिन एक भी प्रश्नों का साक्ष्यजनक जवाब देने वाला कोई नहीं है।

पुष्यिमत्र शुंग के ब्राह्मण होने की कहानी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों में आज काफी प्रचारित की जाती है। जबिक शुंग के बाद कुछ हिंद बैक्ट्रियाई (यूनानी) विदेशी शासक भारत आए थे और बाद में वे सभी बौद्ध बन गए। आखिर ये करिश्मा कैसे हो गया?

इतना ही नहीं इन हिंद बैक्ट्रियाई शासकों में सम्राट अशोक के बाद मिनांडर और सम्राट कनिष्क ऐसे शासक हुए थे जिन्होंने बौद्ध संस्कृति का सबसे ज्यादा प्रचार-प्रसार का काम किया।

पुष्यमित्र शुंग की कहानी यह है कि यह शुंग अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ मौर्य के दरबार में सेनापति का कार्य करता था, लेकिन उसने बृहद्रथ की हत्या करते हुए मौर्य साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया और मौर्य वंश को समाप्त कर दिया। अब आपको देखना है कि ऐसा क्यों हुआ? वस्तुस्थिति कुछ और ही कहानी की ओर इशारा करती है। मौर्य वंश के सम्राट अशोक के वृहत क्षेत्रों वाले साम्राज्य का स्वरूप और शक्ति सम्राट बृहद्रथ के समय नहीं बची थी। देखें सम्राट अशोक का विशाल राज्य क्षेत्र का भारत, चित्र संख्या (18)। लेकिन आज लोगों के दिलोदिमाग में बैठा हुआ है कि सम्राट बृहद्रथ भी पूर्व के सभी मौर्य सम्राटों खासकर चक्रवर्ती सम्राट अशोक के जैसा शौर्यशाली, बलशाली, और गुणशाली था। जबिक सच्चाई यह है कि बृहद्रथ के अंदर पूर्व के सभी मौर्य सम्राटों के जैसा न ही शौर्य था और न ही गुण। इस वजह से बृहद्रथ मौर्य का राज्य क्षेत्र सिमटकर पूर्ववर्ती मौर्य साम्राज्य का चौथाई भाग के आस-पास बच गया था। बृहद्रथ मौर्य के पूर्व समय से ही दक्षिण भारत के अधिकांश क्षेत्रों में सातवाहन वंश का साम्राज्य स्थापित हो गया था और पश्चिम में पंजाब तक हिंद बैक्ट्रियाई शासकों का राज्य विस्तार हो गया था। इस बात की पुष्टि सातवाहन और हिंद बैक्ट्रियाई राजाओं के कार्यकाल को जानकर कोई भी कर सकता है।

#### 60 / वैदिक युग का घालमेल

ऐसे सातवाहन, हिंद बैक्ट्रियाई और बृहद्रथ मौर्य के राज्यक्षेत्र का मानचित्र चित्र संख्या (19) में दे रहा हूं जिसे आप देख सकते हैं। यानी बृहद्रथ मौर्य की शक्ति पूर्व के मौर्य शासकों से बहुत ही कम हो गई थी। वस्तुतः वह एक कमजोर शासक बन गया था और इसी का फायदा उठाते हुए इनका सेनापित शुंग ने इनकी हत्या करते हुए सत्ता को अपने कब्जे में कर लिया था। इस प्रकार से राजतंत्र में एक दूसरे की सत्ता को हथियाने के अनेक षड्यंत्र और हत्या की कई कहानियां इतिहास में मौजूद हैं। लेकिन आज के कुछ स्वार्थी लेखक ब्राह्मण जाति की महत्ता को पूर्व-काल में स्थापित करने हेतु तारतम्य युक्त पटकथा लिखते हुए इस राजनीतिक हत्या को जातीय व सामाजिक हत्या का रूप देकर प्रचारित और प्रसारित करते हैं, जिसको आज का भोला-भाला समाज भी सत्यापित करने पर तुला हुआ है।

अगर सही में आप लोगों को पुष्यमित्र ब्राह्मण वर्ण का प्रतीत होता है तो उस पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कहीं या किसी अभिलेख में ब्राह्मण होने का कोई लिखित साक्ष्य मिला है क्या?

पुष्यमित्र शुंग के काल में कोई वेद या वैदिक मंत्रों वाली संस्कृत भाषा का कोई साक्ष्य मिला भी तो नहीं है, फिर आज इतनी हाए-तौबा किस आधार पर हो रही है?

पुष्यमित्र शुंग के काल के बारे में कई लेखकों का मत है कि पुष्यमित्र ने अपने काल में पाणिन और पातंजिल द्वारा संस्कृत में रामायण की रचना करवाई थी।

लेकिन आज कोई भी शुंग काल की संस्कृत में लिखी हुई उस रामायण को साक्ष्य स्वरूप दिखाने को तैयार नहीं है! आखिर क्यों?

जबिक साक्ष्य के तौर पर चीनी साहित्य में मिलता है कि पुष्यमित्र सुंग द्वारा सारनाथ स्तूप के मरम्मत का कार्य किया गया था।

पुष्यमित्र शुंग द्वारा लिखित कई साक्ष्य आज के संग्रहालय की शोभा बढ़ा रहे हैं, आप उनमें से एक भी प्रमाण बताएं जिससे यह साबित हो कि पुष्यमित्र ने स्वयं या किसी के द्वारा भी वेद या वैदिक (नागरी) लिपि में वैदिक ग्रंथों की रचना करवाया था या उस समय वेद या वैदिक व्यवस्था में चातुर्वर्ण्यागत समाज मौजूद था? पुष्यमित्र शुंग भारत के बहुत ही छोटे से भू-भाग का सम्राट बना था। ऐसे में इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को ही बनाया होगा, लेकिन आज तक पाटलिपुत्र की धरती से मौर्य को छोड़कर किसी का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। ऐसे में शुंग ने अपनी उपराजधानी आज के मध्यप्रदेश में विदिशा को बनाया था। विदिशा के आस-पास आज खुदाई में शुंग का काफी साक्ष्य मिलता है, जिसको आज कोई भी देख सकता है। उत्खनन से प्राप्त पहला साक्ष्य मध्य प्रदेश में अवस्थित भरहुत का स्तूप है। वहां से प्राप्त उत्खनन अभिलेख को आप चित्र संख्या (20) में देख सकते हैं। ईसा पूर्व में शानदार बुद्ध स्तूप जो भरहुत मध्य प्रदेश में बनाया गया था, इसके निर्माण का शिलालेख भी यहां से मिलता है। इसके निर्माण का कार्य पुष्यमित्र के जीवन के अंतिम वर्षों में प्रारंभ हो गया था जिसे उसके पुत्र और पौत्रों ने पूरा किया था। भरहुत के बौद्ध स्तूप की खुदाई से मार्गदाता गौतम बुद्ध और उनसे जुड़े कई साक्ष्य मिले हैं जो कलकत्ता के संग्रहालय में आज भी सुरक्षित हैं, जिसको आप भी जाकर देख सकते हैं। देखें चित्र संख्या नं (21) में।

कुछ लेखक पुष्यमित्र शुंग द्वारा बौद्ध भिक्खुओं की हत्या की चर्चा करते हैं। वस्तुतः आज का मथुरा और उसके नीचे का भू-भाग बृहद्रथ मौर्य के अधीन था लेकिन उस क्षेत्रों पर जैसे ही हिंद बैक्ट्रिई शासकों ने आक्रमण करते हुए उस पर अपना कब्जा करना शुरू किया उसी समय पुष्यमित्र शुंग भी बृहद्रथ की अक्षमता की वजह से इनकी सत्ता को अपने कब्जे में कर लेता है। उसके बाद पुष्यमित्र शुंग और हिंद बैक्ट्रिई में पिश्चमी भू-भाग के लिए युद्ध होता है जिसमें मथुरा और मथुरा के नीचे वाले भागों में रहने वाले अधिकांश भिक्खु हिंद बैक्ट्रिई सेना का समर्थन करते हैं जिस वजह से बौद्ध भिक्खुओं की हत्या की जाती है। अंततः मथुरा और मथुरा के नीचे वाला भू-भाग भी पुष्यमित्र शुंग के हाथों से निकल जाता है। जबिक पुष्यमित्र शुंग द्वारा भारत के अन्य किसी भी क्षेत्रों से बौद्ध भिक्खुओं की हत्या जैसी घटनाओं का उल्लेख नहीं मिलता है। पुष्यमित्र शुंग के क्षेत्र को चित्र संख्या (22) में देखें। आज पुष्यमित्र शुंग के बारे में जो दर्शाया जाता है, उन हत्याओं का कारण धार्मिक न होकर राजनीतिक था।

ये सब प्रमाण कहते हैं कि शुंग भी एक बुद्धिस्ट था न कि ब्राह्मण। आज तक शुंग का जो भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है उससे पता चलता है कि शुंग के वंशज बौद्ध थे। पुष्यिमत्र शुंग द्वारा बनाए गए बुद्ध स्तूप मिलते हैं, कुछ स्तूपों की मरम्मत का विवरण भी मिलता है, परंतु शुंग के द्वारा निर्मित एक भी मंदिर या काल्पनिक देवी-देवता का साक्ष्य क्यों नहीं मिलता है?

आज तक किसी ने भी शुंग के ब्राह्मण होने का साक्ष्य नहीं दिया है, बस एक ही बात मिलती है— बृहद्रथ की हत्या या बौद्ध भिक्खुओं की हत्या!

शुंग को सकारात्मक या नकारात्मक रूप से ब्राह्मण कहने वाले जो भी सज्जन हैं वे सभी लोग शुंग काल में कोई ब्राह्मणी ग्रंथ, ब्राह्मणी मंत्र, ब्राह्मणी यंत्र जैसी परंपरा की शुरुआत का साक्ष्य प्रस्तुत करें, अन्यथा नकारात्मक रूप से ब्राह्मणों को ईसा पूर्व में स्थापित करने का काम करना छोड़ दें, क्योंकि जाति और वर्ण-व्यवस्था का साक्ष्य मिलना ही सातवीं से आठवीं शताब्दी के बाद से होता है।

मध्य प्रदेश में ही सम्राट अशोक द्वारा निर्मित सांची का स्तूप मिला है। इस स्तूप की खुदाई में पुष्यमित्र शुंग का लिखित साक्ष्य मिला है कि पुष्यमित्र के कार्य-काल में यह स्तूप कमजोर अवस्था में पहुंच गया था, जिसकी वजह से शुंग ने सांची स्तूप का पुनरुद्धार और स्तूप को सुंदरतम रूप देने का प्रयास करते हुए उसके बाहरी दरवाजे का निर्माण कराया था, जिसे आज भी आप लोग जाकर देख सकते हैं या चित्र संख्या (23) में देखें। इन सभी बातों को आज आप दबा नहीं सकते हैं, बिल्क किताबों के माध्यम से उत्खनन में प्राप्त पुष्यमित्र द्वारा लिखित अभिलेख को आज सभी को दिखा सकते हैं।

सम्पूर्ण भारत में मौर्य शासन के खात्मे के बाद सिर्फ उत्तर भारत में शुंग वर्ष का उदय हुआ था। जबिक पश्चिम भारत में मध्य एशिया के शासक और दक्षिण भारत में सातवाहन वंश का उदय हुआ था। अपितु उत्खनन द्वारा उस सातवाहन कार्य-काल का भी काफी साक्ष्य आज भारत के संग्रहालय में उपस्थित है, लेकिन कोई यह बताए कि वेद और वैदिक ऋचाओं से परिपूर्ण कौन-सा साक्ष्य उनमें मौजूद है जिससे आज यह कहा जाए कि वैदिक सभ्यता पूर्व-काल से चली आ रही है?

महान सम्राट चक्रवर्ती अशोक का जो विशाल मगध देश की क्षेत्र सीमा थी वह म्यांमार से लेकर अफगानिस्तान तक और तिब्बत से लेकर सिलोन तक फैली थी लेकिन उसके विपरीत बृहद्रथ के समय का जो देश का क्षेत्रफल था वह सिमटकर आज का बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश तक रह गया था। शेष अन्य क्षेत्रों पर सातवाहन और मध्य एशिया से आए हुए कुछ शासकों का अधिपत्य हो गया था। इस वजह से मध्य भारत के छोटे से भू-भाग पर ही बृहद्रथ की राज-सत्ता थी। शुंग शासन की नींव भी कमजोर शासकों के कारण काफी कमजोर थी। इस वजह से शुंग का शासन भी बहुत प्रभावशाली तरीके से ज्यादा दिन तक नहीं चल सका। शुंग वंश का अंतिम सम्राट 'देवभूति शुंग' था और उसका मंत्री 'वासुदेव कण्व' था। देवभूति शुंग बहुत ही कमजोर सम्राट था जिसकी वजह से उसके कार्यकाल में उसके साम्राज्य का क्षेत्रफल और भी ज्यादा सिमटकर छोटा होते हुए आज का बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों तक रह गया था। आगे देवभूति शुंग का मंत्री 'वासुदेव कण्व' ने भी देवभूति शुंग की हत्या करके शुंग साम्राज्य का खात्मा करते हुए अपने आप को 'कण्व वंश' का सम्राट घोषित किया और मगध की गद्दी पर बैठ गया। लेकिन कण्व वंश भी ज्यादा वर्षों तक मगध की गद्दी को बचाए नहीं रख सका। उसका अंतिम शासक 'सुष्मि कण्व' था। कण्व के क्षेत्र को चित्र संख्या (24) में देखें। जल्द ही मध्य एशिया के विदेशी हिंद बैक्ट्रियाई (यूनानी) शासकों ने आक्रमण करते हुए भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया।

फिर! आज के कुछ तथाकथित लेखक किसको विदेशी आर्य साबित करने पर तुले हैं?

मध्य एशिया से आए आक्रमणकारियों में शक, पहलव और कुषाण का नाम प्रमुखता से आता है। परंतु ये सभी भारत के बौद्ध संस्कृति से ऐसे घुल-मिल गए कि आगे भारत ही नहीं अपितु विदेशों में भी महामानव गौतम बुद्ध की परंपरा का प्रचार-प्रसार करते हुए अमिट छाप छोड़ गए थे। आज आप इन बातों को उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों को देखकर समझ सकते हैं। गौतम बुद्ध की जितनी भी मूर्तियां गंधार कला या मथुरा कला की मिलती है सभी इन्हीं सम्राटों के काल में निर्मित मूर्तियां हैं। मूर्ति बनाने की कला की शुरुआत भी इसी समय हुई थी। इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि भारत में गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाने का शुभारंभ इन्हीं यूनानी और कुषाण शासकों ने किया। भारत में इसके पूर्व मार्गदाता गौतम बुद्ध की मूर्ति या किसी अन्य की मूर्ति का प्रचलन कतई नहीं था। स्वयं सम्राट अशोक ने भी बिहार के बोधगया में बोधिवृक्ष के नीचे मार्गदाता गौतम बुद्ध की मूर्ति नहीं बनवाई थी। मार्गदाता

गौतम बुद्ध को जिस बोधिवृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था सिर्फ वहां पर उनके बैठने वाले स्थान का सौंदर्यीकरण कराते हुए मार्गदाता का सांकेतिक रूप से चरण-चिह्न का निर्माण करवाया था। चित्र संख्या (25) में बैठने का स्थान और चित्र संख्या (26) में चरण चिह्न को देख सकते हैं।

एक अन्य महत्त्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि आज जिस पंचांग पर वैदिक कर्मकांड टिका हुआ है, उस पंचांग के निर्माता ये शक शासक ही हैं, जिसका आरंभ ईसा से 78 ईस्वी के बाद किया गया था, जिसे आज 'शक संवत' पंचांग कहते हैं। यानी कि इसके पहले वेद और वैदिक संस्कृति वाले लोगों को दिन और महीने जानने का कोई ज्ञान भी नहीं था। लेकिन आज अपने को विश्व का ज्ञाता बताते हुए उसी शक संवत पंचांग से अपने सभी देवी-देवता का जन्म और विवाह का दिन बताते हुए सभी समारोहों का आयोजन करते हैं।

शक सम्राट का लिखित ताम्र-पत्र तक्षशिला विश्वविद्यालय से प्राप्त हुआ है। शक संवत पंचांग को स्थापित करने का श्रेय इसी शक वंश को जाता है लेकिन इनके कार्य-काल में किसी भी वेद और वैदिक ऋचाओं से युक्त किसी भी मंत्र का साक्ष्य नहीं मिला है। आज शक शासकों को अपने व्यवस्थित शासन और योग्य कार्यों की वजह से जाना जाता है। इन्होंने उस समय भारतीय जनमानस की भलाई हेतु कई कल्याणकारी परियोजनाओं को स्थापित किया था, जिसमें कृषि उपज को बढ़ाने हेतु जलाशय का निर्माण प्रमुख है। उन सभी कार्यों को करते हुए सभी जगह लिखित शिलालेख भी स्थापित किए जो आज खुदाई से प्राप्त हुए हैं।

शक वंश के एक प्रमुख सम्राट को आज 'रुद्रदमन' तृतीय के नाम से लोग जानते हैं। लेकिन आज के कुछ लेखकों का मत है कि रुद्रदमन तृतीय का जूनागढ़ अभिलेख वैदिक संस्कृत में लिखा गया है, लेकिन उस अभिलेख को कोई भी आज वैदिक संस्कृत भाषा में लिखा हुआ दिखाने को तैयार नहीं है। इनके अभिलेख और मुद्रा पर जो लिपि मिली है वह प्राकृत भाषा और यूनानी भाषा की है। उस अभिलेख को चित्र संख्या (27) में दिखा रहा हूं जिसे देखकर कोई भी यह कह सकता है कि यह वैदिक संस्कृत का लेख नहीं है। इसको देखने के बाद भी अगर कुछ साथियों की मान्यता इस लिखावट पर संस्कृत भाषा की ही बनती है तो वैसे साथियों को मैं इतना बताना चाहता हूं कि संस्कृत भाषा की लिखावट नागरी लिपि की वर्णमाला और व्याकरण के बिना

संपन्न नहीं हो सकती। क्योंकि संस्कृत भाषा में विसर्ग, हलंत, बिंदु और चंद्रबिंदु जैसे कई अन्य चिह्नों का प्रयोग होता है जो अन्य किसी भी लिपि से संभव नहीं है। इसलिए वैसे साथियों को बताना चाहता हूं कि बगैर नागरी लिपि के संस्कृत भाषा की लेखनी कभी लिखी नहीं जा सकती। साथ ही सबसे अहम साक्ष्य एक और है कि रुद्रदमन की जो भी मुद्रा आज उत्खनन से मिला है और उस मुद्रा के ऊपर जो लिखवट है वह प्राकृत और यूनानी भाषा में की गई है। फिर संस्कृत और रुद्रदमन का तारतम्य कैसा? रुद्रदमन के कार्यकाल में संस्कृत का कहीं कोई साक्ष्य अभी तक नहीं मिला है। आप रुद्रदमन की मुद्रा चित्र संख्या (28) में देख सकते हैं।

सम्राट अशोक के बाद मार्गदाता गौतम बुद्ध के बताए मार्ग और उनकी आकृति को देश-विदेश में फैलाने वाले सबसे प्रमुख सम्राट कुषाण वंश के सम्राट कनिष्क थे, जिन्होंने मार्गदाता गौतम बुद्ध की आकृति को मथुरा कला के माध्यम से बनाना शुरू करवाया था। इनके ही कार्यकाल में बौद्धों की चौथी संगीति कश्मीर में हुई थी। यूनानी शासकों के पूर्वज मूर्ति पूजक क्षेत्रों के रहने वाले थे जिसकी वजह से ये लोग जब भारत आए तो अपने साथ कुछ मुद्रा लेकर आए थे जिस पर कुछ देवी-देवताओं के चित्र मिलते हैं लेकिन आगे ये लोग उन देवी-देवताओं को छोड़ते हुए मार्गदाता को अपनाते हुए उनके मूर्ति का निर्माण शुरू कर दिए थे। इस मूर्ति-कला को आज गंधार कला के नाम से जाना जाता है। इसके बाद कुषाण काल में मथुरा कला विकसित हुई और इस कला में बुद्ध की मूर्ति बनने लगी। इसके पूर्व भारत में बुद्ध की मूर्ति पूजा नहीं होती थी। इसी मूर्ति पूजा की वजह से पूर्व के बौद्ध थेरवादी मार्ग को महायानी बौद्ध मार्ग में रूपांतरित किया गया। इस महायानी परंपरा की स्थापना के बाद से सम्राट कनिष्क ने मार्गदाता गौतम बुद्ध की मूर्ति निर्माण का अंबार ही लगा दिया था। भारत में इसी काल के बाद से मार्गदाता गौतम बुद्ध की मूर्ति और मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था। आज भारतीय ही नहीं पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरजमीन की खुदाई में गौतम बुद्ध की जो भी मूर्तियां प्राप्त होती हैं वे सभी मूर्तियां इसी काल की हैं या इसके बाद के काल की स्थापित हैं।

सम्राट किनष्क अपने बेहतर प्रशासकीय प्रबंधन के लिए भारत में दो राजधानी बनाई थीं, जिसमें एक राजधानी पुरुषपुर (पेशावर) गंधार और दूसरी राजधानी मथुरा में स्थापित थी। आज इसका प्रमाण मथुरा की खुदाई से मिले अभिलेखों से पता चलता है। उस मथुरा की खुदाई में कहीं से भी वैदिक या वैष्णव पंथ के कृष्ण का कोई अवशेष नहीं मिला है। ऐसे तो आज समाज में कृष्ण और अर्जुन की काफी लंबी-लंबी वार्तालाप का संदेश गीता नामक पुस्तक में लिखा है, लेकिन उस गीता की कोई भी कथा उवाच का साक्ष्य उस मथुरा की खुदाई में नहीं मिला है। फिर भी आज के मनुपुत्र लेखक अपने वैष्णव पंथ के अवतारी पुरुष को मथुरा से जोड़ते नहीं थकते हैं। आज आप लोगों में से जो भी उस मथुरा संग्रहालय में प्राप्त साक्ष्यों को देखे होंगे, उनको पता होगा कि मथुरा के पुरातात्विक उत्खनन में प्रथम सतह पर मुगल राज्य का साक्ष्य है जो पंद्रहवीं शताब्दी के मुगलकाल की याद दिलाता है। उसके बाद दूसरी सतह पर वैष्णव पंथ से जुड़ा हुआ साक्ष्य प्राप्त होता है जो ग्यारहवीं-बारहवीं सदी में ब्राह्मणी-राजपूत गठजोड़ काल की ओर इशारा करता है। लेकिन उसके बाद की तीसरी सतह से लेकर आगे की सभी सतहों पर मार्गदाता गौतम बुद्ध की मूर्ति और सम्राट कनिष्क के किला का साक्ष्य मिलता है जो आज भी मथुरा के संग्रहालय में सभी के दर्शनार्थ रखा है ताकि लोगों को भी पता चले कि भारत में राजपूत काल (950 ईस्वी) से पूर्व के काल में भारत की वास्तविक सभ्यता-संस्कृति क्या थी? यानी कि सम्राट कनिष्क के भारत में वैदिक संस्कृति की कोई भी गंगोत्री नहीं मिली है, फिर भी आज के कुछ लेखक वेद और वैदिक मंत्र युक्त भाषा-लिपि वाली सभ्यता को हुबली और पद्मा नदी से अलग ठहराने पर आमदा हैं। मथुरा खुदाई से प्राप्त साक्ष्य को राजकीय मथुरा संग्राहालय में चित्र संख्या (29) में देखें।

भारत में स्थापित मूर्ति-कला को मथुरा कला और गंधार कला की विशेष देन कहा जाता है। इसके बाद से ही भारतीय कला के इतिहास में अन्य सम्राटों के साथ-साथ मार्गदाता गौतम बुद्ध की अनेक मुद्राओं में मूर्ति बननी शुरू हो गई थी, जो आज उत्खनन से प्राप्त मूर्ति के रूप और आकार को देखकर कोई भी बता सकता है।

आज आप वैदिक शैव पंथ में 'शिव लिंग' की जिस आकृति को देखते हैं उस आकृति का प्रारूप इसी मथुरा कला में बनने वाली बुद्ध की मूर्ति और स्तूप से निकलते हुए हम सभी के सामने आई है। देखें चित्र संख्या (30) में।

अब आप लोग बताएं कि क्या इस काल के पूर्व में इस प्रकार का कोई शिवलिंग बना देखा है? सम्राट किनष्क के बाद के भारत की पहचान यह है कि उसे ज्ञान-विज्ञान में काफी उन्नत और विश्व-गुरु के रूप में जाना जाता था। जिस ज्ञान-विज्ञान का केंद्र स्थल नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमिशला विश्वविद्यालय, ओवंतपुरी विश्वविद्यालय, तेल्हारा विश्वविद्यालय, पुष्पागिरी विश्वविद्यालय, वल्वभी विश्वविद्यालय, जगदाला विश्वविद्यालय, सोमपुरा विश्वविद्यालय, साम्य विश्वविद्यालय, जगदाला विश्वविद्यालय, सोमपुरा विश्वविद्यालय, साम्य विश्वविद्यालय, उज्जैन विश्वविद्यालय, नवदीप विश्वविद्यालय, तवांग विश्वविद्यालय, कंहेरी विश्वविद्यालय जैसे अनेक विद्या-अध्ययन वाले शिक्षण संस्थान थे। जिसके द्वारा पठन-पाठन का कार्य अनेक भारतीय जनमानस में फैला हुआ था। जिसे आज भारत में स्वर्ण-काल के रूप में भी सभी लोग याद करते हैं।

इस समय तक भारत के सिंहासन पर गुप्त साम्राज्य का आधिपत्य कायम हो गया था और आज के तथाकथित विद्वान लेखक लिखते हैं कि गुप्त शासक वैदिक संस्कृति के अनुयायी थे। इनके कार्यकाल में वैदिक संस्कृति का काफी विकास हुआ था। फिर तो गुप्त शासक के कार्यकाल में अधिसंख्य रूप से विकसित इन शिक्षण संस्थानों में वैदिक साहित्य का लेखन निश्चित ही हो गया होगा और साथ ही सभी लिखित वैदिक साहित्य का पठन-पाठन इन शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों द्वारा आवश्य होता होगा?

वैदिक अनुयायियों की संतुष्टी हेतु, अगर थोड़े देर के लिए मान भी लिया जाए कि गुप्त काल के किसी भी गुप्त शासकों द्वारा किसी अज्ञात कारणवश से वेद का लेखन करना संभव नहीं हो पाया, तो क्या! उस वेद या वैदिकता के अनुयायी गुप्त शासक को तो निश्चित ही अपने कार्यकाल में संचालित सभी विश्वविख्यात शिक्षण संस्थानों में वेद के ज्ञान-विज्ञान का पठन-पाठन करवाना चाहिए था, और अगर ऐसे ज्ञान का पठन-पाठन होता, तो निश्चित ही उस ज्ञान को देने वाला कोई विद्यालय या उस ज्ञान को प्राप्त करने वाला कोई देशी-विदेशी पाठक (छात्र) का साक्ष्य जरूर मिलना चाहिए था! क्योंकि आप लोगों के अनुसार उस वेद में ज्ञान-विज्ञान का अकूत भंडार जो भरा हुआ था? लेकिन उस काल में उस वेद रूपी पुस्तक के ज्ञान का कोई अध्ययनकर्ता या अध्यापनकर्ता का दूर-दूर तक अता-पता नहीं है। आखिर ऐसा क्यों?

जबिक उन तमाम शिक्षण संस्थानों में से किसी में भी वेद या वैदिक संस्कृति का या वैदिक उपासना स्थल में स्थापित हवनकुंड का या वैदिक मूर्ति का या वैदिक भाषा-लिपि (संस्कृत) द्वारा लिखित कोई पांडुलिपि का साक्ष्य 68 / वैदिक युग का घालमेल

अभी तक किसी शिक्षण संस्थान की खुदाई से नहीं मिला है। क्या इस पर कुछ कहेंगे तथाकथित लेखक महोदय! उस वैदिक (वेद) पुस्तक का लिखा हुआ साक्ष्य तो बहुत ही दूर की कौड़ी है।

क्यों, सही बात है न तथाकथित लेखक महोदय और वैदिक संस्कृति के अनुयायी महोदय!

आज आप इन विश्वविद्यालयों और उनसे मिली लिपि और संस्कृति का साक्ष्य चित्र संख्या (31) में देख सकते हैं।

स्वर्ण-काल के भारत में अन्य देशों के विद्यार्थी ज्ञानोपार्जन करने इन शिक्षण संस्थानों में आते थे। इन शिक्षण संस्थानों में आज की जीवकोपार्जन वाली प्रबंधन, अभियंत्रन, अधिवक्ता या अन्य विषय की पढ़ाई नहीं होती थी। उस समय किसी कल-कारखाने में नौकरी पाने की भी पढ़ाई नहीं होती थी। क्योंकि उस समय कोई भी कल-कारखाने का साक्ष्य नहीं मिलता है।

आखिर उन सभी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई क्या होती थी?

और भारत विश्व-गुरु था!

कैसे?

भारत विश्व-गुरु था, यह बात तो आज किसी से नहीं छिपी है लेकिन भारत किस लिए विश्व-गुरु था यह बात आज तक जरूर छिपी है। आज तक तथाकथित सभी लेखक महोदय इस बात का खुलासा करना नहीं चाहते हैं।

आखिर क्यों?

क्यों खुलासा करने से डर लगता है!

तथाकथित लेखक महोदय आपको तो विश्व के मानसपटल पर भारत को विश्व-गुरु का दर्जा प्राप्त होने पर गर्व करना चाहिए था और साथ ही भारत को विश्व-गुरु होने के नाते, आपलोग उन सभी विश्वविद्यालयों से वेद या वैदिक साहित्य का प्रमाण भी देना चाहिए था। लेकिन आपलोग तो अपने वेद या वैदिक ज्ञान का प्रमाण देने वाली बात पर, भारत को विश्व-गुरु बनने वाली सच्चाई पर एकदम से चुप हो जाते हैं या उस सच्चाई की जगह अनाप-सनाप बातों से लोगों को इधर-उधर घुमाने लगते हैं, ऐसा क्यों?

दरअसल आपके काल्पनिक वेद और वैदिक ज्ञान के बदले, उस समय के

अनेक शिक्षण संस्थानों में जीते जी अपनी जिंदगी के सभी दुखों से मुक्त होने वाली विद्या लोगों को दी जाती थी, यानी जिंदगी में सुख कैसे प्राप्त होगा, उसकी विद्या दी जाती थी। इसके लिए उस समय के सभी शिक्षण संस्थानों में जिस मार्ग का ज्ञान दिया जाता था उसमें पहला मन की शुद्धि और दूसरा तन (काया) की शुद्धि से था। जिसमें सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति हेतु मन की शुद्धि को ही प्रमुख माना जाता था, क्योंकि तन सबल होते हुए भी अगर मन अपने वश में नहीं है तो वह व्यक्ति राग, द्वेष, तृष्णा से पीड़ित रहता था। उसके पास असंख्य दुखों का भंडार होता था। लेकिन जब वह व्यक्ति अपने मन को अपने वश में कर लेता था, तो उसकी सभी इंद्रियां उसके मन के वश में रहते हुए राग, द्वेष और तृष्णा से मुक्त हो जाती थीं। फिर वही व्यक्ति इसी जीवन में जीते-जी जिंदगी के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचकर मुक्त हो जाता था, निर्वाण प्राप्त कर लेता था।

इसी कड़ी में अभी तक भारत को विश्व-गुरु होने का जो भी पहला लिखित साक्ष्य मिला है उसमें भगवान बुद्ध की एक वाणी मन की शुद्धि से यह थी—

> मनोपुब्बङ्गमा धम्मा मनोसेट्ठा मनोमया। मनसा चे पदुट्टेन भासति वा करोति वा। ततो नं दुक्खमन्वेति चक्कं' व वहतो पदं॥ ध.प. 1

अर्थ: मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है, मन ही उनका प्रधान है, वे मन से ही उत्पन्न होती हैं। यदि कोई दूषित मन से वचन बोलता है या पाप कर्म करता है, तो दुख उसका अनुसरण उसी प्रकार करता है, जिस प्रकार कि चक्का (पहिया) गाड़ी खींचने वाले बैलों के पैरों का।

दूसरा जो साक्ष्य मिला है वह तन की शुद्धि से था यानी आसन और विपश्यना साधना का था।

तीसरा सबसे मुख्य विद्या का प्रमाण "आर्य सत्य" और "प्रतीत्य-समुत्पाद" का मिलता है। इस विद्या द्वारा अपने जीवन में उत्पन्न होने वाले सुख-दुख के कारण को जान सकते थे, और उस दुख को दूर कैसे करें इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते थे, साथ ही इसी प्रतीत्य-समुत्पाद के नियम द्वारा सृष्टि के बनने-बिगड़ने से लेकर मानव की उत्पत्ति के कारण को भी समझा जाता था। यानी प्रतीत्य-समुत्पाद के बारे में मोटे तौर पर या कम शब्दों में समझ लें कि

बगैर कारण और प्रस्थिति (प्रतीत यानी दिखना) का कोई भी उत्पाद (सम-उत्पाद) यानी जन्म नहीं होता है। उस समय आज वाली यह धारना बिल्कुल ही गलत थी कि किसी की भी उत्पत्ति किसी ईश्विरय शक्ति की मर्जी से होती थी।

संक्षिप्त रूप में कहें तो विश्व-गुरु के नाते उस समय की विद्या में एक शिक्षा अपने आपको जानने की भी मिलती है जिसको उस समय की विद्या में अध्यात्म कहा जाता था। अध्यात्म यानी "अध्य आत्म"। ये आज वाली आत्मा और परमात्मा नहीं! बल्कि भारत की समृद्धशाली बौद्धिक परंपरा में आत्म यानी स्व से था, अपने आप से था, यानी अपने साढ़े तीन हाथ के शरीर का अवलोकन करते हुए उसके अंदर से सभी प्रकार के राग (दुखद, सुखद और अदुखद, असुखद वेदना) को जानने-समझने से था। उस राग को अपने शरीर के अंदर से बाहर कैसे निकालें, उससे था। उसी विद्या को प्रत्यक्ष रूप से जानने वाली विधि (प्रज्ञा) को ही अध्यात्म कहते थे।

लेकिन आज तो अध्यात्म का अर्थ आत्मा और परमात्मा वाली भूल-भुलैया जैसी बातों को जानते हुए आडंबरयुक्त बातों को याद करने से जाना जाता है, माना जाता है। पूर्व के अध्यात्म द्वारा सभी लोग विपस्सना जैसी अद्भुत साधना से अपने अंदर की वेदना को जानते हुए उस पर काबू पाने की क्रिया करते थे, लेकिन आज के मनुवादियों ने अपनी अज्ञानता द्वारा उस वेदना को वेद रूपी ग्रंथ का नाम देते हुए कथा-कहानी वाली पुस्तक का रूप दे दिया है। इससे पूर्व काल में रही (दुखद-सुखद, अदुखद-असुखद वेदना) से मुक्त होने वाली यह विपस्सना क्रिया की सभी जानकारी इस कहानीयुक्त वेद पुस्तक द्वारा खत्म हो गई है। इसी वेद के कारण पूर्व के इस मार्ग ने आज एक कर्मकांड का रूप ले लिया है।

नोट: भारत वर्ष की समृद्धशाली भाषा पालि में वेदना का अर्थ 'अनुभूति' से जाना जाता है लेकिन संस्कृत और हिंदी में वेदना का अर्थ 'दुख' से जाना जाता है।

उन शिक्षण संस्थानों की विद्या कुदरत के कानून को समझने से जुड़ी थी, जो प्राकृतिक गुणों को जानने-समझने में सहायक होती थी। साथ ही इन सभी तत्वों को समझकर लोगों को मार्गदर्शक के रूप में बताने वाले मार्गदाता से जुड़ी होती थी। जिसके साक्ष्य आज भारत के विद्यार्थियों में ही नहीं अपितु दूसरे देशों से भी भारत में आकर अनेक शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में देखा जा सकता है। इस वजह से आज मनुवादी लेखकों को सोचना चाहिए कि स्वर्ण-काल के भारत में उपस्थित अनेक शिक्षण संस्थानों के रहते हुए भी उनमें तथाकथित ज्ञान वाली वेद और वैदिक संस्कृति का प्रभाव क्यों नहीं दिखा। आखिर उसका अभाव क्यों बना रहा? क्यों उस समय वेद और वैदिक ज्ञान के महत्त्व का जन्म नहीं हुआ था?

गुप्त वंश के समय का आज साक्ष्य स्वरूप काफी मुद्रा और अभिलेख भारतीय पुरातत्व विभाग को उत्खनन में मिले हैं, लेकिन किसी भी मुद्रा पर वैदिक संस्कृत वाली लिखावट नहीं है। सबसे मजे की बात है कि आज जिस प्रकार से वैदिक संस्कृति वाले लोग शक शासक द्वारा निर्मित 'शक संवत' पंचांग से अपने आपको जोड़ते हैं उसी प्रकार का एक और पंचांग का निर्माण इस गुप्त काल के भी कार्यकाल में हुआ था, जिसका नाम 'विक्रम संवत' पंचांग था। इस विक्रम संवत पंचांग के निर्माण का श्रेय गुप्त वंश के सम्राट चंद्रगुप्त उर्फ विक्रमादित्य को जाता है। लेकिन आज इस 'विक्रम संवत' पंचांग पर पेटेंट वैदिक कर्मकांडियों द्वारा अधिकार करते हुए इसको हथिया लिया गया है। जिसको विस्तार से आप सम्यक प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक "बुद्धिजीवियों का षड्यंत्र" में देख सकते हैं।

आज वैदिक पक्षकार लेखक और वैदिक विपक्षकार लेखकों के अंदर एक जबर्दस्त मान्यता बैठी है कि गुप्त वंश के शासक वैदिक अनुयायी थे।

साथ ही दोनों प्रकार के लेखकों की मान्यता है कि गुप्त सम्राट के कार्यकाल में वैदिक उत्थान हेतु बहुत सारा रचनात्मक कार्य हुआ था।

क्या आप पाठक लोग भी इस प्रकार की बातों से सहमत हैं?

अगर सहमत नहीं हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर सहमत हैं तो फिर कुछ प्रश्न हैं जिस पर चिंतन करते हुए उचित जवाब दें।

- (1) गुप्त सम्राटों के कार्यकाल में भारत के अंदर अनेक विश्वविद्यालय स्थापित हुए थे, फिर उन विश्वविद्यालयों में वैदिक ग्रंथों का पठन-पाठन का कार्य क्यों नहीं होता था?
- (2) गुप्त सम्राट के समय कई शिक्षण संस्थान थे। यानी उन संस्थानों में लेखनकला भी निश्चित ही रही होगी, फिर वैदिक साहित्य का लेखन गुप्त सम्राट ने क्यों नहीं करवाया?

## 72 / वैदिक युग का घालमेल

- (3) अगर गुप्त सम्राट ने वैदिक साहित्य को लिपिबद्ध करवाया तो आज उस काल का कोई वैदिक ग्रंथ, वैदिक मंत्र मिला क्यों नहीं?
- (4) गुप्त सम्राट के कार्यकाल में इनके द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थानों में अनेक विदेशी लोग शिक्षा प्राप्त करने हेतु आए थे, लेकिन किसी ने भी वैदिक ज्ञान की बात नहीं बताई, आखिर क्यों?

है न मजेदार वैदिक घालमेल!

इसी को कहते हैं कि जिसके पास अपना बैट और बॉल भी नहीं हो और वह अपने आप को एक महान क्रिकेटर कहते हुए क्रिकेट का जन्मदाता कहने पर आमादा है!

सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय उर्फ विक्रमादित्य ने ही अपने शासनकाल में खगोलीय ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए भारत के कर्क रेखा पर स्थित उज्जैन नगर में एक वैद्यशाला बनवाई और इसे अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। उस उज्जैन में खगोलीय वैद्यशाला के साथ-साथ उज्जैनी विश्वविद्यालय की स्थापना भी करवाई थी। लेकिन आज उस उज्जैन से उत्खनन द्वारा प्राप्त वैद्यशाला और अशोक स्तंभ के जगह पर ब्राह्मणी-मुगल गठजोड़ काल की महाकाल मंदिर स्थापित हो गई है। आज कहां चले गए वे उज्जैनी विश्वविद्यालय और खगोलीय वैद्यशाला के साक्ष्य?

गुप्त काल की मुद्रा और वैद्यशाला का साक्ष्य चित्र संख्या (32) में देखें।

ऐसे वैदिक मत के समर्थक लेखकों और उनके अनुयायियों को एक बात की जानकारी दे दूं कि स्वर्ण-काल के समय तक अगर आज के वेद और वैदिक ऋचाओं वाली गीता, रामायण, महाभारत, पुराण, उपनिषद और मनुस्मृति समेत संस्कृत भाषा की लिखित या मौखिक जिस भी प्रकार से जानकारी प्राप्त हो जाती तो उस समय के भारत में रहे सैकड़ों ज्ञान केंद्रों के हजारों विद्वान लोग इस वेद और वैदिक शास्त्र पर अनिगनत भाष्य लिख देते। लेकिन उस काल के एक भी भाष्य नहीं मिले हैं और न ही आज तक इसको जानने वाला एक विद्यार्थी ही मिला है। जबिक इन सभी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी देश-विदेश में फैले हुए थे और आज की खुदाई में जमीन के नीचे से संबंधित साक्ष्य भी मिलते हैं। भारत के इन विश्वविद्यालयों से विश्व के अनेक देशों के विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त ज्ञान को प्रचारित-प्रसारित करने के साक्ष्य सभी को दिखते हैं। आज स्वर्ण-काल के समय को देखते हुए कोई यह बताए कि भारत

की सभी जगहों की खुदाई से प्राप्त साक्ष्यों में वेद और वैदिक संस्कृति से जुड़ा हुआ कोई एक भी प्रमाण क्यों नहीं मिलता है?

नोट: आज भारत के तथाकथित धूर्त लेखक महाकवि पं. कालिदास को इसी गुप्त सम्राट के दरबार में स्थापित करते हुए महान किव की उपाधि से नवाजते हैं। कहा जाता है कि कालीदास ने अपने समय में अपने हाथों से काफी नाटक और किवता का लेखन कार्य किया था। लेकिन आज कितने लोग हैं जो कालीदास द्वारा लिखी गई बातों पर प्रश्न-चिह्न खड़ा करते हुए धूर्त लेखकों से पूछते हैं कि जब पं. कालिदास गुप्त सम्राट के दरबार में रहकर किवता और नाटक लिख सकता था तो फिर उसने वैदिक साहित्य को क्यों नहीं लिखा?

कवि पं. कालिदास भी चाणक्य के जैसा एक काल्पनिक पात्र है। क्योंकि कालिदास का लिखा हुआ गुप्तकाल की भाषा-लिपि और उस काल की लेखन वस्तु में कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है।

कारण स्पष्ट है कि यह वेद और वैदिक लिपि भी हुबली और पद्मा निदयों के जैसी 850 ईस्वी के बाद से भारतीय बौद्ध और पालि लिपि से निकली संस्कृति है।

गुप्त वंश का साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था। भारत में उस समय का अध्यात्म भी अपने ज्ञान-विज्ञान की ऊंचाई पर पहुंच गया था। लेकिन उस समय भी कोई वैदिक अध्यात्म का नामोंनिशान नहीं मिला है। उस समय का भी जो अध्यात्म मिलता है वह भगवान बुद्ध द्वारा प्रतिपादित आर्य-सत्य, आष्टांगिक मार्ग, पंचशील, त्रिरत्न, प्रतीत्य-समुत्पाद, विपस्सना (विपश्यना) जैसी अन्य ज्ञानपरक बातों का मिलता है। गुप्त वंश के समय में भी इतने शिक्षण संस्थान रहते हुए भी कोई वैदिक साक्ष्य का प्रमाण नहीं दिखा।

उस समय ज्ञान-विज्ञान के रूप में प्राकृतिक हिमखंड से निकलने वाली गंगोत्री जैसी विपस्सना, अलकनंदा जैसे आर्य-सत्य और मंदाकनी जैसे आष्टांगिक मार्ग को जोड़ते हुए बनने वाली गंगा नदी के समान महामार्गदाता गौतम बुद्ध की विकराल धारा बह रही थी, जिसे उस समय 'महायान' बौद्धिक परंपरा कहा जाता था। आज भारत के इतिहास लेखकों की धारणा है कि गुप्त वंश के अंतिम सम्राटों के द्वारा ही प्रथम बार मंदिरों का निर्माण प्रारंभ कर दिया गया था। परंतु गुप्तकाल का वैदिक मंदिर कौन-सा है, कुछ साक्ष्य और उस मंदिर का नाम भी बताएं?

## 74 / वैदिक युग का घालमेल

दूसरी बात, लेखक महोदय! जब गुप्त सम्राटों द्वारा वैदिक मंदिर का निर्माण करवाया गया होगा तो गुप्त सम्राटों द्वारा पोषित नालंदा विश्वविद्यालय द्वारा आपकी वैदिक ज्ञानयुक्त वेद का लेखन क्यों नहीं हुआ?

तीसरी बात, लेखक महोदय! जब गुप्त सम्राटों द्वारा वैदिक मंदिर का निर्माण करवाया गया और गुप्तकाल की निर्मित वैदिक मंदिर आपके अनुसार आज भी सही-सलामत खड़ी है तो फिर उस मंदिर का निर्माण करने वाला गुप्त सम्राट का किला कितना विशाल रहा होगा! उस विशाल गुप्त सम्राट के किले का भी कोई साक्ष्य आज मिलना चाहिए न!

क्या आप लोग कुछ मदद करेंगे गुप्त सम्राटों द्वारा लिखित वैदिक ग्रंथ और गुप्त सम्राट का किला खोजने में?

लेखक महोदय! गुप्त काल की बनी हुई जो मूर्ति खुदाई में मिलती है वे सभी मूर्ति 'अवलोकितेश्वर बुद्ध या बोधिसत्त्व' नामक मार्गदाता की है।

क्यों! महाशय है न मजेदार वैदिक घालमेल की कहानी।

गुप्त वंश के बाद भारत की सत्ता पर हर्षवर्धन (606-647 ई.) का आगमन होता है। लेकिन यह क्या! सम्राट हर्षवर्धन के कार्यकाल में भी किसी वेद या वैदिक और चातुर्वर्ण्यगत समाज का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। भारत में इस समय तक सभी प्रमुख बातों को लिखते हुए (अभिलेख) सुरक्षित करने की परंपरा का प्रचलन बढ़ गया था। आज प्राप्त उस काल के मिले कई साक्ष्यों को देखकर कोई भी इस सत्य को जान सकता है। लेकिन कोई इसको देख कर यह बताए कि कहां चातुर्वर्ण्यगत समाज की बातें लिखी हैं? प्राप्त साक्ष्यों में से किस अभिलेख में वेद और वैदिक ऋचाओं का उल्लेख है?

भाई! वैदिक काल हो और संस्कृत में उद्धृत वैदिक ऋचाएं आज तक प्राप्त नहीं हों! किसी भी वैदिक देवी-देवता की मूर्ति नहीं मिली हो! शैव पंथी या वैष्णव पंथियों के किसी ग्रंथों का कोई नामोनिशान नहीं हो!

भाई! फिर वैदिक काल किसे कहते हैं?

भारत में हर्षवर्धन के काल तक बहुत से विदेशी यात्री भारत की ज्ञान-विज्ञान वाली धरती को देखने और ज्ञानोपार्जन करने आए थे। जिन्होंने यहां रह रहे सभी संस्कृति को काफी नजदीक से देखकर अपनी यात्रा वृत्तांत लिखने का काम किया था। लेकिन उनके यात्रा वृत्तांत में किसी प्रकार के वेद या वैदिक चातुर्वर्ण्यगत समाज का उद्भेदन नहीं हुआ है।

वेद और वैदिक काल के अधिकांश ग्रंथों द्वारा आज प्रचारित है कि वैदिक जमाने में अनेक गुरुकुल और गुरुग्राम हुआ करते थे, जिनमें उस समय के राजा, महाराजा के पुत्र ज्ञान प्राप्ति हेतु जाकर रहा करते थे। लेकिन उस काल का आज तक वैसा एक भी गुरुकुल या गुरुग्राम का कोई साक्ष्य उत्खनन से प्राप्त नहीं हुआ है। इस प्रकार के जो भी साक्ष्य मिले हैं वे 9वीं-10वीं सदी के बाद के हैं। फिर भी आज के वैदिक लेखक उस गुरुकुल और गुरुग्राम को अपनी कल्पना से पूर्व-काल में स्थापित करने में लगे हैं।

आखिर आप लोग बताओ तो सही कि यह वेद और वैदिक ज्ञान का गुरुकुल केंद्र कहां स्थापित था? उस गुरुकुल में किस राजा, महाराजा के पुत्र शिक्षा प्राप्त करने जाते थे, फिर आज तक एक भी उस गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त राजकुमार विद्यार्थी ने अपने गुरुकुल से जुड़े हुए अभिलेख लिखकर क्यों नहीं छोड़े?

नोट: जब आप लोग स्वयं कहते हैं कि वैदिक काल ज्ञान के दृष्टिकोण से बहुत ही उन्नत काल था तो सम्राट हर्षवर्धन के पूर्व से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता तक और उससे पहले के मिले साक्ष्यों के विश्लेषण से कहीं भी वैदिक काल का कोई उन्नत ज्ञान और साक्ष्य क्यों नहीं दिखा?

फिर आपलोग आज कैसे कहते हैं कि वैदिक सभ्यता भारत में पूर्व-काल की सभ्यता थी?

वस्तुतः इस प्रकार की बातों को मानना या कहना या लिखना, सभी बातें उस व्यक्ति के मानस-पटल पर बैठी हुई गहरी काल्पनिक मान्यता का लेप का परिणाम मात्र है। कोई भी व्यक्ति जिस भी संप्रदाय में जन्म लेकर बड़ा होता है और वह उस संप्रदाय के दर्शन वाले हर कर्मकांड को अपने जन्म से माता के दूध के साथ-साथ अपने घर आंगन में सांप्रदायिक कर्मकांड के रूप में होते देखता है तो उस दर्शन का उसके मानसपटल पर एक गहरा बाह्य लेप लेता हुआ बैठ जाता है। इसके बाद से वह व्यक्ति सभी संस्कृति को अपने लेप वाली दृष्टि से ही देखता है।

आइए! अब हम उस 'मान्यता वाले लेप' को देखें, आखिर लोगों में यह लेप लगता कैसे है?

## मान्यता का लेप

अभी तक भारत में जितने भी प्रकार के वैदिक काल या वैदिक संस्कृति से जुड़ी हुई मान्यताओं के श्रुत दर्शन या लिखित पुस्तकें हैं, उन सभी का दायरा अभी तक अपने-अपने मानसपटल पर बैठी हुई गहरी मान्यता को ही पुष्ट करता हुआ एक कहानी मात्र साबित हो रहा है। कारण यह कि इन सभी मान्यताओं से जुड़ी हुए जितनी भी लिखित पुस्तकें हैं वे सभी पुस्तकें इस दर्शन व काल्पनिक मान्यता के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के उत्खनन युक्त साक्ष्य से सिद्ध नहीं की जा सकती। पूर्व की सभ्यता-संस्कृति से मिलते-जुलते कुछ स्थानों के नाम समान होना या उनमें से कुछ घटनाओं का तारतम्य मिलना मात्र एक संयोग हो सकता है। इन सभी काल्पनिक मान्यता युक्त घटनाओं को साक्ष्यों के नजदीक ले जाकर एक दूसरे से मिलाने वाले और कोई दूसरे नहीं बल्कि अपने मानसपटल पर मोटी-मोटी काल्पनिक मान्यताओं की चादर ओढ़े हुए एक अनुयायियों का झुंड है। क्योंकि इन सभी काल्पनिक मान्यतायुक्त बातों को अभी तक कोई भी भारतीय पुरातत्व विभाग या पूर्व कालिक अंग्रेजी सरकार के पुरातत्वज्ञाता ने सत्यापित नहीं किया है। यह केवल और केवल उस मान्यता से जुड़े लोगों के मानसपटल पर बैठी मोटी-मोटी मान्यता का बाह्य प्रकटीकरण का लेप ही कहा जा सकता है।

इस वैदिक मत के अधिकांश लोगों की मान्यता है कि वेद वैदिक और संस्कृत भाषा में बने देवताओं को खुश करने वाले मंत्रों का उद्भव अनंतकाल पूर्व से है, परंतु! अगर कोई इसे आज अनंतकाल पूर्व का नहीं भी मानता है तो यह निश्चित ही मौर्य काल से पूर्व का जरूर है। वैदिक के सभी शिक्षित और अशिक्षित अनुयायी ऐसी मान्यता की गहरी लेप लगाकर बैठे हैं। लेकिन इन दोनों प्रकार के अनुयायियों ने यह कभी नहीं सोचा कि किसी भी सभ्यता-संस्कृति का यौवन जब अपनी चरम विकसित अवस्था में होता है तो वह उस विकसित अवस्था से आगे बढ़ते हुए अपनी अल्पविकसित जन्म वाली अवस्था में नहीं पहुंच जाता है। कोई भी सभ्यता की भाषा-लिपि अपनी विकसित अवस्था को

छोड़कर आगे अपनी अल्पविकसित अवस्था में नहीं पहुंचती है। जैसे आज कोई व्यक्ति यह कहे कि सर्वप्रथम प्राचीन काल की किसी सभ्यता में धागे का बनना हुआ था फिर उसी धागे को देखकर उसके बाद वाली सभ्यता में कपास का बनना हुआ था! यह बात आपको पढ़ने में जितनी हास्यास्पद लग रही है उतनी ही वैदिक अनुयायियों के दृष्टिकोण से वैदिक काल में प्राप्त संस्कृत भाषा-लिपि का आगे प्राकृत-पालि के रूप में प्रकटीकरण होता है, जो अपनी प्रारंभिक विकसित अवस्था को खोते हुए मौर्यकाल और गुप्त-काल में अल्पविकसित अवस्था में आकर पालि-प्राकृत के रूप में प्राप्त होती है। क्योंकि जिस प्रकार से धागे की प्रारंभिक अवस्था कपास के रूप में प्रमाणित है उसी प्रकार संस्कृत जैसी भाषा के लिए प्राकृत-पालि कपास के सामान है। उसका मुख्य कारण है कि संस्कृत भाषा में उन्नत व्याकरण है जबकि पालि भाषा में उतनी उन्नत व्याकरण नहीं है। उसी प्रकार से नागरी लिपि को उन्नत बनाने हेतु प्राकृत वर्णमाला के स्वरं और व्यंजन के अंदर संयुक्त स्वरं और व्यंजन को जोड़कर उत्कृष्ठ किया गया था। अब कोई यह बताए कि आज की बहुप्रचलित नागरी वर्णमाला के स्वर और व्यंजन के साथ-साथ संस्कृत भाषा व्याकरण होने के बाद भी बीच के 2000 वर्षों तक यह सभी कुछ लुप्त कैसे हो गई थी और पुनः ब्राह्मणी संस्कृति आने के बाद उस वर्णमाला और व्याकरण की आप रूपी उत्पति कैसे हो जाती है? मान्यतावादी महोदय ऐसा नहीं होता है। किसी भी वस्तु, भाषा, संस्कृति का सुधार जन्म के बाद से कदम-दर-कदम होना सुनिश्चित होता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई वस्तु, भाषा, लिपि, संस्कृति रचनात्मक रूप से विकसित या उम्रदराज स्थिति में जन्म ले और जैसे-जैसे वह अपनी उम्र को आगे बढ़ाता जाए, वैसे-वैसे वह अपनी परिपक्वता खोता हुआ शनै:-शनै: बाल्यावस्था में पहुंचता हुआ विकृत होता जाए। विकृत इसलिए लिखा कि आपके अनुसार वैदिक काल और मौर्य काल के बीच में एक लिपि मिली है जिसे शंख लिपि कहते हैं। लेकिन इसके मूल स्वरूप को आज तक कोई पहचान नहीं पाया है। आखिर ऐसा क्यों? यह चित्रण सिर्फ काल्पनिक कहानियों के पात्रों या सभ्यताओं में ही संभव है, किसी भी वास्तविक संस्कृति में किसी व्यक्ति-समूह, लिपि-भाषा, ज्ञान-विज्ञान, सभ्यता-संस्कृति, जीव-जंत या पेड़-पौधों के साथ ऐसा नहीं हो सकता है।

भारत में उत्खनन से प्राप्त जितनी भी भाषा-लिपि के साक्ष्य मिले हैं वे सभी

अपनी बाल्यावस्था से प्राप्त होकर अपने उम्र के बढ़ते क्रम से यौवन काल में आ खड़ा हुआ है, उस साक्ष्य को कोई भी उत्खनन विभाग या किसी संग्रहालय में जाकर देख सकता है। सर्वप्रथम आज से 4000 वर्ष पूर्व सिंधु सभ्यता में चित्र-लिपि जन्म वाली अवस्था में मिला था, उसके बाद उसका बाल्याकाल सांख्य लिपि से गुजरता हुआ अपने यौवन के अधिकतम 2000 वर्षों तक प्राकृत और पालि-लिपि के रूप में प्रतिस्थापित रहते हुए ढलती उम्र में यानी राजपूत-मुगल के संक्रमण काल में नागरी लिपि और संस्कृत भाषा के रूप में परिवर्तित होते हुए मध्यकाल के समय फारसी के सम्मिश्रण में आकर उर्दू और हिंदी में परिवर्तित हो जाती है। उस मध्यकाल के बाद यह हिंदी भी अंग्रेजी से संसर्ग करते हुए हिंगलिश का रूप लेती जा रही है। लेकिन काल्पनिक मान्यताओं का गहरा लेप लगाए हुए असंख्य व्यक्तियों के दिलो-दिमाग पर आज भी बैठा है कि वेद और वैदिक रिचावों वाली संस्कृत भाषा-लिपि आज से 3000-4000 वर्ष पूर्व की है। इस प्रकार की मान्यता और दर्शन का लेप लगाए हुए व्यक्ति और समूह पर आज बहुत दया आती है। क्योंकि अभी तक किसी भी प्रकार की कोई संस्कृत लिखित पांडुलिपि या आज के वैदिक अनुयायियों के घरों में होने वाले कर्मकांड का कोई साक्ष्य ईस्वी सन से पूर्व की सभ्यता-संस्कृति में उत्खनन से प्राप्त नहीं हुआ है, फिर इस वैदिक कर्मकांड को ईसा से पूर्वकाल का सत्यापित करने पर इसके अनुयायी क्यों तुले हुए हैं।

अब सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि जिस प्रकार से संस्कृत और पालि के अंदर जिस वर्णमाला और व्याकरण का होना और नहीं होना मुख्य विषय है, ठीक उसी प्रकार उस अनुपस्थित वर्णमाला और व्याकरण से बनने वाले शब्दों का होना और नहीं होना उतना ही मुख्य विषय बन जाता है। उत्खनन से प्राकृत लिपि में लिखे हुए आज तक जितने भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं, उन सभी अभिलेखों में उपयोग हुए शब्द और वाक्यों में वर्णमाला को देखा जा सकता है, उनमें ऋ, श, ष, क्ष, त्र, ज्ञ जैसे स्वर और व्यंजन सहित उनसे बनने वाले शब्द भी विलुप्त हैं। लेकिन संस्कृत में लिखी हुई आज जितनी भी पांडुलिपि मिली है (उत्खनन से नहीं बल्कि सामान्य रूप से मिली है) उनमें श, ष, क्ष, त्र, ज्ञ, ऋ जैसे वर्णों की काफी प्रचुरता है। अब कोई यह बताए कि संस्कृत की उत्पत्ति अगर पूर्व की है तो प्राकृत और पालि शब्दावली में संस्कृत भाषा की वर्णावाली में प्रयुक्त होने वाली लाभकारी स्वर-व्यंजन सहित भाषा व्याकरण क्यों नहीं मिलती है? क्या उस समय के लोग इस स्वर-व्यंजन सहित भाषा व्याकरण का उपयोग करना नहीं जानते थे? कारण स्पष्ट है, जो भाषा लिपि सहित उसका स्वर और व्यंजन के साथ-साथ व्याकरण ही बाद में बना हो, भला वह सभी विषय पूर्व-काल में कैसे मिल सकता है! जैसे आज की सभ्यता में निर्मित मोबाइल, टीवी, कार जैसे उपकरण हैं और कोई इसे मुगलकाल या मौर्यकाल की सभ्यता से जोड़कर देखे तो यह उसकी काल्पनिक मान्यता की अंधभिकत ही कही जा सकती है। उसी प्रकार ब्राह्मणी-राजपूत काल में बनने वाली भाषा-लिपि को कोई कितना भी पूर्व की सभ्यता-संस्कृति से तारतम्य मिलाते हुए जोड़े, लेकिन उसका तकनीकी विषय के साथ-साथ वास्तविक लिखित अभिलेखों का साक्ष्य भी उसे देखना चाहिए। उस भाषा लिपि से बनने वाले जितने भी पुस्तक, ग्रंथ या मंत्रों वाले छंद हैं वे राजपूत मुगलकाल से मिलते आ रहे हैं उसके जैसा लिखित शब्दों का साक्ष्य राजपूत-ब्राह्मणी काल से पूर्व कभी भी नहीं मिला है। आज कोई कितना भी अपने मानसपटल पर अपने घर आंगन में प्रचलित ब्राह्मणी कर्मकांड युक्त दार्शनिक मान्यता का मोटा लेप क्यों नही लगा ले, परंतु यह सारा कुछ उसकी अपनी सोच और समझ का संकुचित दर्शन दायरा मात्र ही कहा जा सकता है।

मान्यता के लेपधारियों में वैदिक काल की "वेद" के बारे में अभी तक मान्यता है कि पूर्व-काल में विकसित वेद-ज्ञान श्रुत-पद्धित द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी होते हुए आगे बढ़ने वाली ज्ञानप्रद वैज्ञानिक जानकारी थी।

बहुत अच्छी बात है!

लेकिन क्या आज के इस वैज्ञानिक युग में वैदिक अनुयायी या कर्मकांडियों द्वारा प्रचारित श्रुत वाली वेद-कथा पर आप जैसे जागरूक पाठक ने ध्यान दिया है?

ध्यान का अर्थ है कि कोई इस पर अपने अंदर की प्रज्ञावाली अनुभूति से जांचा-परखा हैं!

आइए! हम सभी लोग अपनी प्रज्ञा वाली अनुभूति से अपनी छठी इंद्रिय को खोलें—

मान्यता अनुसार वेद श्रुत और ज्ञानवर्धक जानकारी थी तो फिर पूर्व के भारत में चलने वाले अनेक विश्वविद्यालयों के आचार्य और विद्यार्थी इस ज्ञान से अछूते क्यों थे? वेद के अंदर भारत के ऋषि-मुनियों के अनमोल ज्ञान की खोज थी तो पूर्वकालीन विश्वविख्यात विश्वविद्यालय या अनेक विद्या अनुसंधान केंद्र होते हुए भी इस पर कोई भाष्य या इसको लिपिबद्ध करने का प्रयास क्यों नहीं किया गया?

वे लोग भारत में प्राप्त ज्ञान ही नहीं, बल्कि अन्य देशों के ज्ञान को भी अपने भाष्य से भाषित करते थे। फिर अपने देश वाला ज्ञान उस समय कैसे बचा रह गया?

आप लोग अभी तक स्वार्थी लेखकों की दी हुई जानकारी से ओत-प्रोत हैं कि वेद वैदिक काल की कोई श्रुत पुस्तक है जबकि सच्चाई ठीक इसके उलट है।

वेद सम्यक काल की भाषा पालि से निकला हुआ एक शब्द है। जिसका अर्थ 'अनुभव' होता था। सम्यक काल के समय आठ अंगों वाला मार्ग (प्रज्ञा, शील, समाधि) था, जिसमें प्रज्ञा के अंदर दो मार्ग (सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प) और शील के अंदर ये तीन मार्ग (सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका) और समाधि में ये तीन मार्ग (सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि) आते हैं। अब प्रज्ञा में जो सम्यक दृष्टि है, इस दृष्टि का अर्थ आंखों से देखने का नहीं होकर अपने ज्ञान की दृष्टि (अनुभूति) से देखने से था। उस समय इस ज्ञान की अनुभूति को जानने के तीन प्रकार थे। (1) श्रुत ज्ञान, (2) चिंतन ज्ञान, (3) भावनामयी ज्ञान। यह जो तीसरा भावनामयी ज्ञान है यही अनुभूति वाला सर्वोत्तम ज्ञान होता था, इसे ही उस समय प्रज्ञा (प्रत्यक्ष ज्ञान) वाला ज्ञान कहा जाता था। इस भावनामयी ज्ञान का अर्थ ही होता था कि स्वयं की वेदना (आज की संवेदना) वाली अनुभूति से (भावित होते हुए) जो प्रत्यक्ष ज्ञान अपने अंदर प्राप्त हो, वह भावनामयी ज्ञान ही वेदन (स्ववेदन) वाली प्रज्ञा कहलाती थी। उस वेदन के आधार पर जागे हुए प्रत्यक्ष ज्ञान को वेद (अनुभव) कहते थे।

इससे स्पष्ट होता है कि वेद शब्द पालि भाषा में वेदना से निकलकर बना है। पालि में "वेदना" का अर्थ "अनुभूति" होता है और उस वेदना से "वेद" बना है। उस वेद का अर्थ "अनुभव" होता है।

यानी

भारत में पूर्व-पाषाण सभ्यता से लेकर सिंधु सभ्यता, मौर्य सभ्यता और गुप्त सभ्यता में जितने भी ज्ञानी लोग हुए थे, वे सभी लोग कुदरत की रीत

की ऐचना (खोज) करते थे, गवेषणा करते थे, पर्यवेषणा करते थे और उसी आधार पर उन्होंने अपनी "वेदना" (संवेदना/अनुभूति) से कुदरत का कानून-शील, सदाचार या अन्य जीवकोपार्जन वाली बातों को लेकर अपना सम्यक जीवन जीने का अनुभव (वेद) प्राप्त करते हुए अन्य लोगों को भी उससे लाभांवित करते रहते थे। पूर्व-काल के जितने भी खोजकर्ता, शोधकर्ता या मार्गदाता हुए थे वे सभी लोग आज के जैसा कर्मकांड करने वाले जैसी वेश-भूषा या किसी मठ का आचार्य जैसा आडंबर, पाखंडी, कर्मकांडी नहीं होते थे, वे लोग अपने द्वारा खोज किए गए अनुभव (वेद) से लोगों को लाभांवित करते रहते थे।

आज उन्हीं सभी सम्यक सम्बुद्धों की अनुभूति (वेदना) वाले अनुभव (वेद) की खोज का परिणाम है कि हम सभी लोग प्रकृति के सभी प्रकार के नियम-कानून, गुण-दोष को समझते हुए नित्य अपनी जिंदगी में शील, सदाचार से परिपूर्ण वाली जिंदगी को जानते और समझते हुए जिंदगी व्यतीत करते हुए रह रहे हैं।

अन्यथा आज अगर सभी बुद्धों की अनुभूति वाली विद्या (अनुभव) को कुछ देर के लिए मनुष्य के सामाजिक जीवन से हटा दिया जाए तो इस कहानी युक्त वेद के ज्ञान से मनुष्य और जानवर में कोई अंतर दिखाई नहीं देगा।

(जैसे किसी मनुष्य के बच्चे को जन्म के बाद से ही जानवरों के बीच में रख दिया जाए और उसे मनुष्य के अनुभव वाले व्यवहारिक ज्ञान से अवगत नहीं कराया जाए, तो आगे क्या परिणाम आएगा वह सभी लोग जानते हैं।)

लेकिन वही वेदना वाली प्रज्ञा जब धूर्तों के हाथ में चली जाती है और वे उस प्रज्ञा वाले ज्ञान के नाम को अपने क्षुद्र स्वार्थ में उपयोग करने पर आतुर हो जाएं, तो वे उस वेदना से उत्पन्न अनुभव यानी 'वेद' को एक कर्मकांडयुक्त कहानी का शीर्षक बनाते हुए एक पुस्तक में परिवर्तित कर देते हैं। जैसा की आज के वेद नामक पुस्तक के साथ हुआ है। अब उस वेद में किसी भी प्रकार का कोई जीवन जीने का ज्ञान नहीं है। वह तो मात्र एक कर्मकांडयुक्त कहानी की पुस्तक है। अगर इस वेद में कोई ज्ञान है तो फिर आज की स्कूली शिक्षा या अपने घरों के अंदर बच्चों की शिक्षा में कोई इसे शामिल क्यों नहीं करता है? क्या इस वेद के ज्ञान से मानव समाज के अंदर शील-सदाचार आ सकता है? क्या इस वेद के ज्ञान से मानव-समाज का कुछ भला हो सकता है? क्या इस वेद के ज्ञान से मानव-समाज का मानसिक और शारीरिक विकास हो सकता है?

अगर हो सकता है तो कैसे?

तथाकथित बुद्धिजीवी धूर्तों ने पूर्वकाल से चली आ रही वेदना (संवेदना) वाली अनुभव के जगह पर राजपूत-मुगल-ब्राह्मणी गठजोड़ वाले काल में एक कहानी युक्त पुस्तक "वेद" का लेखन कर दिया है और उस पूर्व के पालि वाली वेदना (संवेदना) का भवार्थ ही आज की संस्कृत भाषा में "दुख" से कर दिया है। जबिक पालि में वेदना का अर्थ स्वयं की अनुभूति से होता था और आज की भाषा (संस्कृत/हिंदी) में वेदना का अर्थ दुख से होता है।

आखिर ऐसा क्यों है? पूर्व के भारत में संप्रदाय विहीन सभ्यता-संस्कृति और शांतचित्त सामान्य बहुसंख्यक वर्गों के जनजीवन में इस प्रकार के दार्शनिक मान्यता वाले सांप्रदायिक लेप को पैदा करने वाला आखिर कौन और क्यों पैदा लिया?

आखिर उसका निजी या सामाजिक स्वार्थ क्या था?

वस्तुतः भारत में हजारों वर्ष पूर्व-काल से चली आ रही सार्वजनीन कुदरती गुण, स्वभाव, के साथ-साथ सभी मनुष्यों को धारण करने वाली शील, समाधि प्रज्ञा वाली धर्म-संस्कृति में किसी व्यक्ति विशेष या समूह विशेष को पीढ़ी-दर-पीढ़ी आर्थिक लाभ या सामाजिक ऊंच-नीच वाले मान-सम्मान का लाभ कभी प्राप्त नहीं होता था। इसी आर्थिक और सामाजिक मान-सम्मान को प्राप्त करने हेतु भारत में आठवीं शताब्दी से लेकर बारहवीं शताब्दी के बीच कुछ ज्यादा ही चतुर दार्शनिक मान्यताओं वाले लोगों का जन्म हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से दो दार्शनिक मान्यताएं शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय महत्त्वपूर्ण हैं। इसके संस्थापक का नाम क्रमशः आदिशंकर और रामानुज है। इनके आलावा भी कई संप्रदाय को स्थापित करने वाले लोग हैं जिसमें मुख्य रूप से तंत्र, मंत्र, सिद्धि, साधना में अपनी महारत हासिल करने वाले लोग थे जिन्होंने अपने शाक्त संप्रदाय को स्थापित किया था। इसमें देवी शक्ति की आराधना करने का प्रावधान है। लेकिन भारत का राजपूत-मुगल-ब्राह्मणी गठजोड़ समय में इस संप्रदायवादियों के अंदर नए-नए अनुयायियों की संख्या शनैः-शनैः बढ़ती चली गई। जिसके नाम हैं— गौड़ीय संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, तुलसी संप्रदाय, वल्लभी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, रामस्नेही संप्रदाय, दादू दयाल संप्रदाय, जसनाथी संप्रदाय, आर्य समाज संप्रदाय, गायत्री संप्रदाय, साई

संप्रदाय जैसे अन्य कई संप्रदाय बने और आज भी बन रहे हैं। इन सभी में परस्पर अपने दर्शन से संबंधित एक दूसरे से कभी मित्रता नहीं रही है।

इसी शैव संप्रदाय (अद्वैत वेदांत) के अंदर रहे शिष्य रामानुजाचार्य का मतभेद इन अद्वैत दर्शन और सिद्धांत के अनुयायियों से हो जाता है, जिसकी वजह से अद्वैत वेदांत से इनका निष्कासन हो जाता है। निष्कासन के बाद इन्होंने अपनी एक अलग मान्यता और दर्शन पर आधारित "द्वैतवाद" वैष्णव संप्रदाय नाम की एक दार्शनिक संप्रदाय को स्थापित किया। जिसे आज सभी लोग "वैष्णव संप्रदाय" के नाम से जानते हैं। इनके दर्शन का मूल सार अवतारवाद पर आधारित होते हुए "आत्मा और परमात्मा" के अस्तित्व को मानना था। शैव और वैष्णव संप्रदाय के लोग आपस में एक दूसरे के काफी विरोधी होते थे। कभी-कभी तो दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे भी बन जाते थे। इन बातों को आप सभी लोग उन दोनों के द्वारा स्थापित शैव आराधना स्थल की दूरी और वैष्णव आराधना स्थल की दूरी से समझ सकते हैं। यानी वैष्णव संप्रदाय के आगे जितने भी मंदिर बने, वे सभी शिव मंदिर से अलग वैष्णव अवतारवाद के नाम-रूप में बने। उससे भी ज्यादा वैचारिक रूप से छोटा-बड़ा दिखाने का मनभेद लिखित रूप से आगे भी बदस्तूर जारी रहा। इस विरोध को आज कोई भी इन दोनों के द्वारा स्थापित लिखित ग्रंथों में देख सकता है। सर्वप्रथम शैव संप्रदायवादियों ने अपने दर्शन के द्वारा वेद पुस्तक को लिखा था जिसके प्रति-उत्तर में वैष्णव संप्रदायवादियों ने अपने दर्शन ग्रंथ गीता की रचना की एवं उसमें उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया। अब आप उस 'गीता के अध्याय 2, श्लोक 46 को देखें, उसमें इन्होंने वेद के दर्शन को गीता के समुद्र रूपी दर्शन के आगे एक छोटे से तालाब वाले दर्शन से तुलना की है।' इस श्लोक वाली गीता के पृष्ठ को चित्र संख्या (33) में देखें।

अब शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय के बनने के बाद उनके द्वारा लिखित वेद, उपनिषद, रामायण, गीता, महाभारत जैसे अन्य ग्रंथों के मिलने पर प्रश्न उठता है। इन सभी ग्रंथों का मिलना नागरी लिपि और संस्कृत भाषा के अभ्युदय के बाद ही होता है। दूसरा सबसे महत्त्वपूर्ण विषय यह है कि इन सभी ग्रंथों की प्रथम पांडुलिपि संस्कृत भाषा में होने के साथ-साथ कागज पर लिखी हुई मिली है। अब सबसे बड़ा विचारणीय विषय यह है कि ईस्वी सन से पूर्व में जितने भी वंश परंपरा वाले सम्राट हुए उन सभी ने अपने कार्यकाल में अपने

अभिलेख को लिखने हेतु कागज का प्रयोग नहीं करते हुए लेखन में केवल शिलाओं का प्रयोग करते थे। जिसके असंख्य साक्ष्य आज भारत के संग्रहालयों में देखने को मिल जाएंगे। यानी इससे स्पष्ट प्रमाणित होता है कि उस समय कागज का उपयोग या कहें तो कागज की उत्पति ही नहीं हुई थी। जबिक इस मान्यता के दर्शन वाले सभी लिखित पांडुलिपि कागज की मिली हैं।

ईस्वी सन से लेकर आठवीं शताब्दी तक के अनेक विश्वविख्यात शिक्षण संस्थान के साथ-साथ उस समय के अनेक सम्राटों के लिखित राज्यादेश आज भी खुदाई से मिलते हैं। वे सभी लिखित साक्ष्य ताम्रपत्र, ताड़पत्र और भोजपत्र पर मिले हैं। उन सभी के कार्यकाल में भी कागज का प्रयोग नहीं मिला है। इस साक्ष्यपूर्ण जानकारी से यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि इस समय तक भारत में कागज का आविष्कार या दूसरे देशों से भी आयात करते हुए लिखने का परंपरा विकसित नहीं हुई थी।

लेकिन शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय या कहें तो आज के वैदिक मान्यता से जुड़ी हुई जितनी भी दार्शनिक मान्यता का लेख प्राप्त हुआ है उन सभी की मूल पांडुलिपि कागज पर लिखी हुई प्राप्त हुई है।

भारत में इस लिखित दर्शन के अलावा भी काफी मात्रा में कागज पर लिखी हुई पांडुलिपियां मिली हैं, जिनमें उस समय के शिक्षण संस्थान और सम्राटों के लिखित अभिलेख हैं, लेकिन वे कागज की सभी पांडुलिपियां दसवीं शताब्दी बाद से लेकर मुगलकाल तक की लिखी हुई हैं। अब आप स्वयं समझ गए होंगे कि सभी शिक्षण संस्थान और राज्यादेश के लेखन हेतु जिस कागज की पांडुलिपि का उपयोग दसवीं शताब्दी के बाद से होता है तो अन्य जो कुछ भी कागज की पांडुलिपि पर लिखा हुआ मिला है, वह भी निश्चित ही दसवीं शताब्दी के बाद की है। लेकिन इस दर्शन के लेपधारियों की मान्यता है कि कागज का आविष्कार लाखों वर्ष पूर्व हो गया था। इसको इनकी अंधभिकत के सिवाय और कुछ नहीं कहा जा सकता है।

जैसे ही शैव संप्रदाय के संस्थापक आदिशंकर का नाम आता है वैसे ही इनके द्वारा स्थापित शिव की आराधना और अपने वैदिक दर्शनशास्त्र की बुनियाद पर बनी "ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या" की याद ताजा हो जाती है। इन्होंने इसी मिथ्या पर अपना अद्वैतवाद सिद्धांत भी प्रतिपादित किया था। आदिशंकर के द्वारा ही पूर्व-काल से चली आ रही सम्यक सभ्यता-संस्कृति वाले चारों कोणों में स्थापित सम्यक मठ पर कब्जा करते हुए उसे अपने दर्शन वाले चार वेदांत मठ (चार धाम) में परिवर्तित किया था।

वैदिक दर्शन की मूल प्रणेता आदिशंकर हैं, और इसे इन्होंने अपने कार्यकाल में वैदिक दर्शन के रूप में प्रचारित करते हुए समस्त भारत में फैला दिया। आज के कुछ तथाकथित लेखकों ने इसी वैदिक उत्पत्ति को आज से चार हजार वर्ष पूर्व के इन चार वेदांत मठों से गुजारते हुए पूरे भारत में वैदिक काल के रूप में दिखाते हैं और इस पर अपनी मान्यता अनुसार कई उपनिषद और पुराण जैसे ग्रंथों का लेखन भी कर देते हैं। उन्हीं ग्रंथों के पठन-पाठन का परिणाम है कि इसके अनुयायी लोग अपने मानसपटल के दर्शन पर लिखित बातों का गहरा लेप लगा लिए हैं। जबिक आदिशंकर के द्वारा स्थापित इसी चार पीठ से चारों वेद का प्रचार हुआ है। इस मान्यता के जितने भी अनुयायी हैं उन लोगों के अंदर एक धारणा बनी हुई है कि जीते जी इस चार धाम की यात्रा जरूर होनी चाहिए, तभी जीवन धार्मिक रूप से सार्थक और सफल होगा। आपको एक बात की जानकारी से और ज्यादा आश्चर्य होगा कि रामायण के अंदर का पात्र श्रवण भी अपने माता-पिता को लेकर इन्हीं चार धाम (आदिशंकर द्वारा स्थापित) की यात्रा करवाने गया था।

आज के दार्शनिक ग्रंथों में आदिशंकर का जन्म काल काफी विवादित और अबूझ पहेली के रूप में परोसा गया है। जिससे इस मान्यता के लोग काफी उलझे हुए हैं। परंतु इसकी सच्चाई को अगर जानना और समझना चाहते हैं तो आदिशंकर की जीवनी को देखें या पुरातात्विक रूप से अभिप्रमाणित जन्मकाल को देख सकते हैं। इन दोनों तथ्यों के आधार पर आदिशंकर का जन्म 788 ईस्वी है। यानी आदिशंकर द्वारा ही वेदांत अध्यात्म दर्शन, चार वेदांत मठ, शैव मंदिर जैसे धार्मिक स्थलों की स्थापना इनके जन्म के बाद से प्रारंभ होती है। जिसको उस काल के छद्म लेखकों ने अपने नाम को पीछे रखते हुए काल्पनिक लेखकों को लेखक बनाते हुए सभी ग्रंथों को पूर्व के अज्ञात काल समय में जाकर बैठाया है। आज इस मान्यता के जितने भी लाभ प्राप्त मठाधीश हैं वे सभी लोग इन्हीं लिखी हुई बातों की जानकारी अपने अनुयायी को देते हुए उनको मंत्रमुग्ध करवाते रहते हैं और इस मान्यता के सभी अनुयायी भी अपने-अपने मठाधीश से इस प्रकार की कथा-कहानी सुनकर

86 / वैदिक युग का घालमेल

झूमते रहते हैं। वस्तुतः आज तक इस प्रकार की बातों का कोई भी पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है।

अब मुख्य सवाल यह उठता है कि किसी भी दर्शन को फैलाने में उसके संस्थापक और उसके अनुयायियों को क्या लाभ हुआ?

दूसरी बात कि शैव और वैष्णव संप्रदाय के निर्माण काल की जानकारी साक्ष्यों पर आधारित होने के बाद भी इनके अनुयायियों के अंदर अपनी मान्यता असंख्य हजार वर्ष पूर्व की कैसे बन गई?

अब देखना यह है कि इस शैव और वैष्णव संप्रदाय को स्थापित करते हुए इसे फैलाने में इन दोनों के संस्थापकों को क्या लाभ होता है और आगे इन दोनों के अनुयायियों को भी इस दर्शन को सदियों पूर्व का भ्रम बनाए रखते हुए फैलाने में क्या लाभ है? क्योंकि जब तक इन सभी के लाभ वाले मकसद को नहीं जान जाएंगे, तब तक इस पर सही या गलत की कुछ भी व्याख्या नहीं कर पाएंगे।

आइए! अब हम इस शैव और वैष्णव संप्रदाय के संस्थापकों के मुख्य उद्देश्य को जानें!

इनके पूर्व के भारत में कुदरत की सार्वजनीन धर्म वाली संस्कृति विद्यमान थी। जिसमें समतामूलक समाज होता था, कोई वर्ण या जाति के द्वारा निर्मित ऊंच-नीच वाला गैर-समतामूलक समाज नहीं था। अब जब समतामूलक समाज था और उस समतामूलक समाज में कोई वर्ण नहीं था, कोई जाति नहीं थी, तो निश्चित ही कोई व्यक्ति ऊंचा-नीचा भी नहीं होगा। अब अगर ऐसी बनावट वाले समाज में कोई स्वयं और अपने अनुयायियों को भी ऊंचा बनाना चाहता है तो सबसे पहले उसे पूर्व के समतामूलक समाज को गैर-समतामूलक समाज में परिवर्तित करना होगा। इसके बाद उस परिवर्तित गैर-समतामूलक समाज में अपने आपको सर्वश्रेष्ठ बनाते हुए अन्य बचे हुए सभी समाज को क्रमानुगत नीचा बनाने वाली कोई व्यवस्था बनानी होगी। इसी महत्त्वाकांक्षा की पूर्ति हेतु उस समय के अति महत्त्वाकांक्षी चतुर दार्शनिक संस्थापकों ने वर्णागत समाज का निर्माण करते हुए कई जातियों में विभाजित समाज बनाना शुरू किया था। अपने को सर्वश्रेष्ठ निर्माण करना ही इन सभी का मुख्य लक्ष्य था, जिसकी पूर्ति इन दोनों के बाद से शुरू हो गई थी।

अब बात आती है इनके अनुयायियों की!

जिस किसी भी दर्शन-मान्यता से किसी व्यक्ति या जाति-समूह को अपने सामाजिक सम्मान, आर्थिक सम्मान, राजनीतिक सम्मान जैसे लाभ की पूर्ति होने लगती है तो वह वैसे मान्यता-दर्शन को अपने लिए खेत समझता है और उस खेत में से लाभ देने वाले अनुयायियों को उस खेत की फसल। अब भला कोई अपने खेत और उस खेत की फसल को नष्ट होने देगा! उसके बाद से वह अपनी स्वार्थलोलुप्ता में पड़कर उस मान्यता और दर्शन की चिंता करने लगता है कि यह दर्शन लोगों के बीच में ज्यादा-से-ज्यादा कैसे प्रचारित हो। फिर क्या, वह लोगों को भावनात्मक रूप से समझाते हुए उनके दिलों-दिमाग में धीरे-धीरे बैठाता चला जाता है और उनके अंदर बैठकर अपने शैव दर्शन या वैष्णव दर्शन से उन्हें भाग्य और ईश्वर की लाभ-हानि दिखाता है। उस लाभ-हानि को प्राप्त करने हेतु अन्य सभी लोग उसके द्वारा बनाए हुए कर्मकांडों को करते हैं। आमजन इन सब बातों में पड़कर धीरे-धीरे अपने मानसपटल पर इस मान्यता को मानने का लेप लगाना शुरू कर देता है और आगे वह इस दर्शन के कर्मकांड से ही अपनी अच्छाई या बुराई को तय करता हुआ, इसमें अंतरध्यान हो जाता है। आगे इस दार्शनिक कर्मकांडी प्रक्रिया को पीढ़ी-दर-पीढ़ी दोहराते-दोहराते उसके वंशजों की नसों में इसका जहर इतना फैल जाता है कि अब वह अपने जन्म से मृत्यु के बीच में घटने वाली सभी घटनाओं की समीक्षा इसी दर्शन से जोड़ते हुए कर्मकांड करके संतुष्ट रहने लगता है। अंत में वह अपनी दर्शन मान्यता को ही सर्वोच्च मानने लगता है। उसके बाद फिर संप्रदायवादियों के अनुयायियों की तो बल्ले-बल्ले हो जाती है। अपने अनुयायियों द्वारा सामाजिक मान-सम्मान, राजनीतिक पहचान, आर्थिक आन-बान और शान को प्राप्त करने के साथ-साथ दिन-रात उसका गुणगान भी होने लगता है।

अब भला इससे ज्यादा किसी को और क्या चाहिए?

लेकिन इस मान्यताधारी परिवार में भी दो प्रकार के अनुयायी आपको मिलेंगे। पहले प्रकार के अनुयायी अपने मन-मस्तिष्क के अंदरूनी हिस्से पर इस मान्यता का गहरा लेप लगाकर ग्रिसत रहते हैं तो दूसरे अपनी बाहरी मन-मस्तिष्क पर ही इस मान्यता का लेप लगाकर इससे ग्रिसत रहते हैं।

अंदरूनी लेप उसे कहते हैं जो किसी भी व्यक्ति के अंदर अविद्या की वजह से जन्म लेता है और जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच अपने घर-आंगन में होने वाले दार्शनिक कर्मकांडों के गहरे प्रभाव का मोटा लेप होता है, जिसको कोई कितना भी साक्ष्यजनक प्रमाण को दिखाते हुए उनके मन-मस्तिष्क से दूर करना चाहे, तो भी वह उनके मन-मस्तिष्क से बाहर नहीं निकल सकता है। परंतु इस दर्शन मान्यता के दूसरे प्रकार वाले जो अनुयायी है वह अपने घर की मान्यता को देखते-देखते छिछले तौर पर उसे अपने बाहर के मन-मस्तिष्क पर बैठाता है। ऐसे लोग अपने घर-आंगन के बीच होने वाले किसी भी दार्शनिक मान्यता को जन्म से देखते हुए बड़े तो होते हैं लेकिन हर दर्शन में अपने विद्या-बुद्धि द्वारा तर्क करते हुए विचार करते हैं और उन्हें जैसे ही कुछ साक्ष्यों का सहारा मिलता है तो वह वैसे ही इस दिकयानूसी मान्यता से निकलकर तुरंत बाहर आ जाते हैं। अगर किसी कारणवश वह नहीं भी निकलते हैं तो भी वह इस प्रकार के धूतों द्वारा स्थापित स्वार्थपूर्ण बातों को समझते जरूर हैं। ऐसे समझदार सज्जन पुरुष के पास अपने घर परिवार का कुछ भावनात्मक बंधन होता है जिसकी वजह से वह व्यक्ति इस अनचाहे बंधन से बंधा रहता है।

आइए! अब हम लोग इस अंधश्रद्धा से हटकर अपनी साक्ष्यों वाली बातों की ओर चलें।

हां! वेद और वैदिक काल की सभ्यता का उद्गम अब बौद्ध सभ्यता से हुबली और पद्मा नदी के जैसे उदय हो रहा है जिसको बनने से लेकर आज तक पोषित होने का साक्ष्य आप लोग अब देख सकते हैं।

सम्राट हर्षवर्धन के बाद पूर्वी भारत में पाल वंश (8वीं सदी) का उदय होता है। इस पाल वंश के उदय के साथ-साथ भारत के महायान बौद्ध परंपरा से कुछ पंथों का उदय स्पष्ट रूप से दिखता है जो आगे चलकर वेद और वैदिक परंपरा का रूप ले लेता है। जरूरत है सिर्फ निर्विकार रूप से अवलोकन करते हुए सूक्ष्म दृष्टि से देखने की।

पाल वंश के पहले तक भारत में संस्कृत भाषा-लिपि का सदृश्य लेख आज तक प्राप्त नहीं हुआ है। लोग कहते हैं कि वेद और वेद वाली भाषा संस्कृत का उदय इसके कई हजार वर्ष पूर्व हो गया था लेकिन इस पाल वंश के पूर्व तक का एक भी संस्कृत का अभिलेख आज तक किसी को दिखाया नहीं गया है और न ही किसी पुरातात्विक संग्रहालय में सुरिक्षत रखा गया है। कहना और दिखाना दोनों दो विषय हैं और दोनों कितने महत्त्वपूर्ण हैं यह आप भी जानते हैं। दूसरा, इस काल तक किसी भी वैदिक परंपरा से जुड़े हुए शैव पंथ, वैष्णव पंथ, शाक्त पंथ के मंदिर का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। आज जो भी मंदिर दिखते हैं उन सभी का निर्माण पाल वंश के बाद का है। पाल वंश के काल में जैन साहित्य का भी लेखन शुरू हो गया था। लेकिन वेद और वैदिक संस्कृति से जुड़ी हुई कोई भी पुस्तक नहीं मिली है। यानी आज जो भी वैदिक सभ्यता होने की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं उन सभी को मौखिक और काल्पनिक रूप से सत्यापित करने का कार्य लोग कर रहे हैं।

लेकिन इस काल के बाद से तथाकथित विद्वान लेखकों की कल्पना को भी मैं साक्ष्यों के साथ सहयोग करता चलूंगा!

इस काल के बाद से देखिए कि कैसे पूर्व की बौद्ध संस्कृति आज की वैदिक संस्कृति में रूपांतरित होते हुए हुबली और पद्मा के रूप में स्थापित होती है। इस नई स्थापित संस्कृति में शैव पंथ, वैष्णव पंथ और शाक्त पंथ का समागम होता है जिसे आज का हिंदू धर्म या वैदिक धर्म कहते हैं।

मूलतः वैदिक संस्कृति स्पष्ट रूप से तीन पंथों का सिम्मश्रण है, कोई भी जानकर व्यक्ति इसे स्पष्ट रूप से जानता है। लेकिन आज के बाद आप भी जान जाएंगे कि वो तीन कौन से पंथ हैं।

पहला, शैव पंथ है। इसके संस्थापक और शंकराचार्य और दोनों से अलग होते हैं और उनका मंदिर भी अलग होता है। उस मंदिर में सिर्फ लिंग की प्रधानता है जो सभी से अलग होती है। आज आप पूर्व काल यानी मध्य काल के जितने भी बने मंदिरों को देखेंगे उनमें हर मंदिर के गर्भ में सिर्फ लिंग स्थापित दिखेगा।

दूसरा, वैष्णव पंथ है। इसके भी संस्थापक और शंकराचार्य और दोनों से अलग होते हैं। मध्य काल (मुगल काल) में बने सभी मंदिरों को देखेंगे तो उनमें मंदिर के गर्भ में अवतारवाद के रूप में जितने भी देवी-देवता का प्रारूप है वह हर मंदिर में बारी-बारी से स्थापित दिखेगा।

तीसरा, शाक्त पंथ है। यह बिल्कुल ही अलग प्रकार की शक्ति पीठ के रूप में विकसित पंथ है। पाल वंशकाल के बाद में बने शक्ति मंदिरों को देखेंगे

तो उनमें मंदिर के गर्भ में शक्ति के रूप में किसी महिला का रूप या पिंडी का रूप मिलेगा। इनके अनुयायियों का अचार-विचार भी उन दोनों से काफी भिन्न होता है। इसे आज लोग सिद्ध पीठों के रूप में जानते हैं।

गुप्त वंश के अंत में और हर्षवर्धन वंश के काल में भारत के अंदर बौद्ध महायान परंपरा में एक बहुत ही स्पष्ट परिवर्तन देखने को मिलता है जिसका साक्ष्य आज भी मौजूद है। वह परिवर्तन है महामानव गौतम बुद्ध के अनुयायियों द्वारा मार्गदाता को 'अवलोकितेश्वर बुद्ध' के रूप में स्थापित करने की परंपरा का उदय होना। उस समय इस अवलोकितेश्वर को महामानव मार्गदाता गौतम बुद्ध का सबसे लोकप्रिय बोधिसत्त्व रूप कहा जाता था। उस समय से इस बोधिसत्त्व रूप की मान्यता बन गई थी कि इस रूप में अवलोकितेश्वर बुद्ध अपनी असीम करुणा से कोई भी रूप धारण करते हुए समस्त प्राणियों का दुख दूर करने आते हैं।

## स्रोत : महायान बौद्ध ग्रंथ 'सद्धर्मपुण्डरीक'।

इस परिवर्तन का परिणाम यह हुआ कि लोग भारत में मार्गदाता गौतम बुद्ध की मूर्ति का निर्माण अलग-अलग अवतार वाली मुद्राओं में करने लगे। इस 'अवलोकितेश्वर बुद्ध' की प्रधानता दिनोंदिन बढ़ने लगी थी। आज गुप्त काल और हर्षवर्धन काल की खुदाई में प्राप्त बुद्ध की अनेक मूर्तियों की बनावट में इस प्रकार का आकार आप स्पष्ट देख सकते हैं। इसके लिए आप लोग अपने किसी नजदीकी संग्रहालय में जाकर इस काल की प्राप्त बुद्ध की मूर्ति को अवलोकितेश्वर मुद्रा में देख सकते हैं। देखें चित्र संख्या (34) में।

आज वैदिक या ब्राह्मणी काल्पनिकता की जितनी भी पूर्वकालीन बनी हुई मूर्तियों को देखते हैं वे सभी की सभी इसी अवलोकितेश्वर बुद्ध वाली मूर्ति को अपहत करते हुए ब्राह्मणों द्वारा अपने लाभ हेतु आपके सामने लाई गई हैं। क्योंकि भारत में इस प्रकार की अलग-अलग मुद्राओं वाली किसी की मूर्ति इसके पहले नहीं मिली है। इन्हीं मूर्तियों के बाद से वैदिक परंपरा वाले शैव पंथ, वैष्णव पंथ और शाक्त पंथ वाले संप्रदाय की उत्पत्ति हुई है, जिसका साक्ष्य के साथ वर्णन आपको आगे मिलेगा।

भारत में महायान परंपरा से वज्रयान परंपरा का अभ्युदय हुआ है। महायान परंपरा का आरंभ भारत के स्वर्ण-काल के समय में हुआ था इस वजह से उसका विस्तार एशिया महाद्वीप के कोने-कोने में पहुंच गया। परंतु वज्रयान परंपरा का आरंभ स्वर्ण-काल के अंतिम चरण में हुआ था इस वजह से इस वज्रयान का प्रभाव भारत के इर्द-गिर्द तिब्बत, लेह-लद्दाख तक ही सिमट कर रह गया था।

यह वज्रयानी परंपरा क्या है?

आइए पहले इसको जानें! वस्तुतः सामान्य तौर पर कह सकते हैं कि महायान बौद्ध परंपरा एक शाखा के रूप में उदित होते हुए नए मार्ग का निर्माण करना, जिसमें मार्गदाता गौतम बुद्ध के बताए आष्टांगिक मार्ग पर चलते हुए अवतारवाद वाले अवलोकितेश्वर यानी मार्गदाता गौतम बुद्ध को ईश्वर के अवतार वाली अवधारणा को महत्त्व दिए जाने से है।

कुछ समय पश्चात ही इसी वज्रयान परंपरा से तंत्रयान परंपरा का उद्भव होता है। इस तंत्रयान परंपरा में विपस्सना जैसी लम्बी साधना विधि की जगह पर सरल और सुलभ 'ऊंच टंकार युक्त ध्विन वाले मंत्रों की साधना और जाप' को प्रमुखता से स्थान दिया गया और ऊंची टंकारयुक्त ध्विन के साथ-साथ कुछ तंत्र-मंत्र युक्त ऋचाओं की रचना भी की गई।

इन सभी के उच्चारण से शरीर में कंपन उत्पन्न होता था इसलिए साधक कहते थे कि इससे काफी लाभ होता है। परंतु यह लाभ लोगों को हुआ या नहीं, इसका तो पता नहीं चला, लेकिन पूर्व-काल की स्वस्थ विद्या विपस्सना विलुप्त जरूर हो गई और उसकी जगह पर ऊंच टंकार वाले तंत्र-मंत्र का समावेश हो गया।

वज्रयान, तंत्रयान और अवलोकितेश्वर बुद्ध! ऐसे तो अवलोकितेश्वर बुद्ध मूर्ति का निर्माण महायान परंपरा से ही थोड़ा बहुत शुरू हो गया था लेकिन भारत में अवलोकितेश्वर बोधिसत्त्व के बाद से महायान कमजोर पड़ने लगा और वज्रयान परंपरा ने मजबूती के साथ उभरते हुए आठवीं-नवीं शताब्दी तक संपूर्ण भारत में अपनी पकड़ बना ली थी। जिसका परिणाम यह हुआ कि बौद्ध धर्म में अवलोकितेश्वर बोधिसत्त्व के रूप में असीम करुणा का रूप धारण कर जातक कहानियों के साथ चमत्कारिक कहानियों की भरमार होने लगी थी, जिसका साक्ष्य आज आपको वज्रयानी परंपरा के अंदर बहुतायत में मिलेगा।

स्रोत : बौद्ध ग्रंथ 'सद्धर्मपुंडरीक' में अवलोकितेश्वर बुद्ध की चमत्कारपूर्ण बातों का वर्णन मिलता है।

मार्गदाता गौतम बुद्ध ने हमेशा अपने आप को एक मानव के रूप में

सबके सामने रखा था, लेकिन महायान के अंतिम चरण और वज्रयान के प्रथम चरण में इनको अवतार और चामत्कारिक बातों से जोड़ते हुए एक अलौकिक शिक्त का प्रतिरूप दिखाया जाने लगा, जिसे आज की ब्राह्मणी वैदिक परंपरा का शुभारंभ होना कहते हैं। यानी अवतारवाद की परिकल्पना इसी काल से शुरू हुई। आज अवलोकितेश्वर बोधिसत्त्व की जितनी भी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं उनमें प्रथम बुद्ध को कमल के फूल पर दिखाया गया है, दूसरे बुद्ध के हाथ में शंख और कमल के फूल के साथ दिखाया गया है, तीसरे बुद्ध की जो मूर्ति मिली है उसमें उनके हाथ में वज्र और आष्टांगिक चक्र भी दिखाया गया है।

लेकिन इसी अवलोकितेश्वर बुद्ध के बाद से भारत में बोधिसत्त्य शब्द का विकास ज्यादा हुआ था। बोधिसत्त्य यानी मार्गदाता गौतम बुद्ध की बताई गई 10 पारिमताओं का जो भी पूर्ण पालन करते हुए अपने अंदर मनोसात कर लेगा, उसे बोधिसत्त्य का दर्जा प्राप्त हो जाएगा और आगे चलकर वह बोधिसत्त्य बुद्धत्व को प्राप्त कर लेगा। उस समय इस प्रकार की मान्यता बहुत ही प्रचलित थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि इस मार्ग के अनुयायी भी बोधिसत्त्य की प्राप्ति का प्रयास करने लगे थे। आगे उन सभी के अनुयायी लोग भी अपने-अपने बोधिसत्त्व प्राप्त लोगों की विभिन्न प्रकार की मुद्राओं में मूर्तियों का निर्माण करने लगे। जैसे— हाथ में जलपात्र की मुद्रा, हाथ में कमल फूल मुद्रा, हाथ में वज्र शक्ति मुद्रा, हाथ में धर्मचक्र की मुद्रा, हाथ में शंख की मुद्रा, अनिगनत हाथ की मुद्रा, कमर से तिरछी मुद्रा, गले से मुड़ी हुई मुद्रा, नितम्ब से तिरछी मुद्रा। इस प्रकार की मुद्रा को प्रदा को मुद्रा को प्रदा को मुद्रा को प्रदा की मुद्रा को प्रदा को मुद्रा को प्रदा की मुद्रा को प्रदा को मुद्रा को प्रदा की मुद्रा को प्रदा की मुद्रा को सित्र संख्या (35) में आप देख सकते हैं।

इसके बाद से ही बुद्ध और बोधिसत्त्व की मूर्ति में आज की ब्राह्मणी संस्कृति की देवी-देवता वाली बनावट की झलक भी देखने को मिलने लगी थी। अधिकांश अवलोकितेश्वर बुद्ध की मूर्तियों के निचले भागों पर एक ऋचा 'ओम मिण पद्में हुम्' लिखा हुआ मिलता है। परंतु आज इसी 'ओम' को लेकर वैदिक परंपरा वाले नासा और सूर्य से अपने आपको जोड़ते नहीं थकते हैं। लेकिन इस 'ओम' को कहां से लिया है, यह आज तक वैदिक अनुयायी वाले नहीं बताते हैं। वैदिक मतानुयायियों से एक प्रश्न है कि यदि उन्होंने अवलोकितेश्वर बुद्ध से 'ओम' की चोरी नहीं की है, तो फिर यह बताएं कि इस ओम को सर्वप्रथम इन्होंने कब और कहां से प्राप्त किया था? इस ओम पर कुछ लिखित अवशेष को क्यों नहीं दिखाते हैं? द्वितीय तथ्य यह है कि

महायान और वज्रयान परंपरा में एक धर्म-चक्र (धम्मचक्क) की प्रधानता है, जिसका भारत के बाहर भी सभी बौद्ध राष्ट्रों में काफी महत्त्व है। उस धर्म-चक्र को आज कोई भी देख सकता है, उस पर भी हर राष्ट्रों की लिपि भाषा में 'ओम मणि पद्मे हुम्' लिखा हुआ मिलेगा। आपलोग चित्र संख्या (36) में अवलोकितेश्वर बुद्ध और धर्म-चक्र को देख सकते हैं।

उस समय ऐसी मान्यता थी कि 'ओम मिण पद्मे हुम्' लिखे गए धम्मचक्क को जितनी बार घुमाओगे उतनी बार इस मंत्र के जाप का फल मिलेगा। इन्हीं सब मंत्रों की शक्ति वाली मान्यता से आगे वज्रयान से तंत्रयान यानी शाक्त पंथ यानी शक्ति की उपासना वाले संप्रदाय का उदय होता है, जो आज शक्ति पीठों के नाम से मशहूर है। इन शक्ति पीठों में तंत्र-मंत्र व सिद्धि साधना का महत्त्व ज्यादा दिखता है। इनमें आज भी पूर्व-काल के स्थापित कुछ स्थान हैं जहां बुद्ध की मूर्ति का साक्ष्य मिलता है। उन सभी स्थलों की चर्चा मैं आगे विस्तार से चित्र के साथ करूंगा।

पूर्व काल का 'धर्म' यानी भारत में 850 ईस्वी से पूर्व का 'धर्म' (पालि भाषा में धम्म) प्रकृति के गुण-स्वभाव अथवा कुदरत के कानून, (निसर्ग के नियम) या मुष्टि के विधान को कहते थे। इस बात की पुष्टि नौवीं शताब्दी से पूर्व मिले अनिगनत लिखित अभिलेखों (धम्म लिपि में) से होती है। उन सभी अभिलेखों पर धर्म की लिखित व्याख्या इस प्रकार की गई है। 'धारेती'ति धम्मो' यानी 'धारण करे सो धर्म है', धारण क्या करें! 'अत्तनो सभावं, अत्तनो लक्खनं, धारेती'ति धम्मो' अथवा जो अपने स्वभाव को धारण करता है, जो अपने लक्षण को धारण करता है, उसे ही धर्म कहते हैं। अब अगर किसी ने अपना स्वभाव और लक्षण अच्छा धारण किया है तो उसे 'सुधर्म' (धार्मिक) धारण करने वाला बोला जाता था और अगर कोई अपना स्वभाव और लक्षण बुरा धारण करता है तो उसे 'अधर्म' (अधार्मिक) धारण करने वाला बोला जाता था। लेकिन 'धर्म' को किसी विशेष सांप्रदायिक शब्दों से अलंकृत करते हुए नहीं लिखा जाता था। इसलिए 850 ईस्वी से पूर्व के भारत में इस धर्म (धम्म) को किसी भी विशेष नाम वाले संप्रदाय से जोड़ते हुए कहीं पर भी ('बौद्ध धर्म', 'गौतम धर्म', 'वैदिक धर्म', 'सनातन धर्म' या 'हिंदू धर्म') लिखा हुआ प्राप्त नहीं होता है। इसके लिए आप गुप्त काल, कुषाण काल या मौर्य काल या फिर किसी भी प्राचीन काल के सम्राटों द्वारा लिखित अभिलेख या किसी भी शिक्षण संस्थान से प्राप्त लिखित पत्र को देख सकते हैं। उस समय के जितने भी लिखित साक्ष्य मिलते हैं उन पर सिर्फ 'धम्म' ('धर्म') लिखा मिला है। अगर किसी को भी 'बौद्ध धर्म' लिखा मिला हो तो उस साक्ष्य को जरूर बताएं!

इस विषय को गौर से समझने की जरूरत है। आखिर ऐसा क्यों लिखा मिलता है? चाहते तो सम्राट अशोक से लेकर सम्राट हर्षवर्धन तक के सभी लोग 'बौद्ध धर्म' भी लिखवा सकते थे, क्योंिक इन सभी के काल में संपूर्ण भारत इसी मत का अनुयायी था। लेकिन उन सभी सम्राटों ने ऐसा क्यों नहीं किया?

इसके दो कारण स्पष्ट हैं-

पहला और मुख्य कारण 850 ईस्वी से पूर्व के काल में एक ही धम्म (धर्म) की संस्कृति थी और वह संस्कृति सार्वजनीन (सभी के लिए सम्मान रूप से उपलब्ध अथवा सर्वधर्म समभाव) थी अर्थात सभी के लिए थी। उसको कोई भी अपने अंदर मनोसात कर सकता था। इसी वजह से इस काल में जितने भी विदेशी लोग भारत आए थे वे अपने अंदर इस सार्वजनीन बुद्धि वाली परंपरा को मनोसात करते हुए धम्म में विलीन हो गए। वे सभी लोग इसके अंदर में कुदरत के कानून अनुसार पंचशील का पालन करते हुए अपनी जिंदगी व्यतीत करने लगे थे। इसके अंदर वाली प्रकृति के नियमानुसार शील, सदाचार में रहते हुए आम लोग अपनी वाणी और व्यवहार में मधुरता लिए हुए रहते थे। इसके अनुसार अपने अंदर नियति के नियम अनुसार अपनी सुखद, दुखद और अदुखद, असुखद संवेदना को काबू में रखते हुए राग और देष रहित जीवन जीते थे।

लेकिन कुछ धूर्त लोगों ने इस सार्वजनीन धर्म (धम्म) को अपने क्षुद्र लाभ हेतु धीरे-धीरे एक समूह विशेष के संप्रदाय का रूप दे दिया। कारण, उनको इसमें से निकली वज्रयानी, तंत्रयानी मत से अलग अपने शैव पंथ, वैष्णव पंथ और शाक्त पंथ की स्थापना करते हुए अपने भावी पीढ़ियों के लिए रोजगार जो सुनिश्चित करना था। जब तक वह पूर्व के सार्वजनीन मार्ग को एक समूह विशेष का पंथ और संप्रदाय स्थापित नहीं कर देता तब तक उसके द्वारा स्थापित पंथ का वजूद नहीं खड़ा हो सकता था। इसी वजह से पूर्व की सभ्यता में स्थापित सार्वजनीन मार्ग (धम्म) को साजिश के द्वारा नष्ट करते हुए 850 ईस्वी के बाद से अपने पंथ संप्रदाय को स्थापित करना शुरू कर दिया था। दूसरा, कुदरत से जो भी हमें प्राप्त होता है वह सार्वजनीन और इकलौता

होता है। लेकिन इंसान अपने निजी लाभ हेतु बाद में सभी को अलग-अलग बताना शुरू करता है। पूर्व का धर्म या धम्म भी इकलौता था लेकिन 850 ईस्वी के बाद से जैसे-जैसे धूर्त लोग पैदा होते गए वैसे-वैसे उस धर्म में से अपने संप्रदाय को अलग करते हुए पूर्व के सार्वजनीन धर्म (धम्म) को भी एक नया नाम और रूप देते हुए 'बौद्ध धर्म' बना दिया। कारण धूर्तों को अपने अव्यावहारिक संप्रदाय को धर्म के रूप में पूर्वकालीन साबित जो करना था! तथाकथित धूर्तों ने आज अपने को 'गोविल्स' के नियम अनुसार कुछ सौ वर्षों में असाक्ष्य युक्त वैदिक को भी धर्म के रूप में स्थापित कर दिया है और साथ में पूर्व की शील, समाधि वाली कुदरतन संस्कृति को 'बौद्ध धर्म' का नाम देकर प्रचारित भी कर दिया है। जबिक पूर्व-काल में इस बौद्ध धर्म का कोई नाम नहीं था बल्कि इसे बुद्धि वाले गुण धर्म के साथ जिंदगी जीने की परंपरा कहते हुए सिर्फ 'धम्म या धर्म' कहा जाता था।

इसे आप एक उदाहरण से समझें : जैसे सबसे पूर्व में रहे एक वैज्ञानिक (थॉमस एल्वा एडिसन) ने मनुष्य की सुविधा हेतु 'बल्ब' (रोशनी हेतु) का खोज किया था। अब उस बल्ब का क्या नाम होगा? सिर्फ बल्ब! लेकिन उस बल्ब से प्रभावित समाज पर कुछ लोभियों की नजर टिक जाती है और वे इस बल्ब से प्रकाशित समाज से अपने और अपनी भावी पीढ़ी के स्वार्थ सिद्धि हेत् अपने नाम का बल्ब वाला संप्रदाय बनाते हुए उसका प्रचार-प्रसार करने लगता है। जैसे फिलिप्स, क्रॉम्पटन, सोनी, बजाज वाली बल्ब कंपनियां। पूर्व का थॉमस एल्वा एडिसन एक खोजकर्ता था, जिन्होंने समाज को अंधेरे से बचाने हेतु बल्ब की खोज की थी, लेकिन बाद वाले कंपनी के संस्थापक फिलिप्स, क्रॉम्पटन, सोनी, बजाज जैसे लोगों ने अपने संस्थान में बनने वाले बल्ब से अपनी स्वार्थसिद्धी करने की सोच रखी थी। उनके अंदर अपनी मुनाफाखोरी की सोच थी। ठीक उसी प्रकार से भारत की 850 ईस्वी से पूर्व वाले रोशनी युक्त मार्ग को अनेक मार्गदाताओं ने समाज में व्याप्त दुख-विकार के मुक्ति हेतु खोजा था। लेकिन 850 ईस्वी के बाद वाले धूर्तों ने उसे अपने क्षुद्र लाभ हेतु अपहृत करते हुए उस बल्ब की कम्पनी जैसे संस्थापक बनकर व्यवसाय (मार्केटिंग) करने लगे। धूर्तों ने अपने स्थापित पंथ को पूर्व के सार्वजनीन मार्ग को एक पंथ का रूप देते हुए उसे बौद्ध धर्म का नाम दे दिया। क्योंकि, इनको पूर्व की खोज पर अपने स्वार्थ युक्त नाम से मार्केटिंग जो करनी थी।

इसे कुछ इस प्रकार भी समझ सकते हैं-

जैसे पूर्व-काल में लिपि भाषा का ज्ञान होने के बाद से प्रकृति से प्राप्त रंग और प्रकृतिप्रदत्त किसी नुकीली वस्तु (कलम) से लिखने की संस्कृति की शुरुआत हुई होगी। उस लिखने वाली वस्तु को कलम का आरंभिक रूप कहते हैं। लेकिन उस कलम का कोई नाम नहीं था, उसका कोई संस्थापक नहीं था। उसे सभी लोग सिर्फ कलम के नाम से जानते थे। लेकिन जब उस कलम पर शुद्र स्वार्थी और लोभी प्रवृत्ति वाले लोगों की नजर टिक जाती है तो उस कलम को "कंडे का कलम" नाम देते हुए अनेक कलम के संस्थापक लोग लाभ लेने को आतुर हो जाते हैं। जिसके परिणामस्वरूप उस कलम के नाम पर अनेक कंपनियां स्थापित होने लगती हैं। आज हर कंपनी वालों ने अपने-अपने नाम पर कलम बनाना शुरू कर दिया है। जैसे लिंक कलम, जेटर कलम, अग्नि कलम, किंग्सन कलम आदि आदि।

यानी खोजकर्ता का कोई स्वार्थ नहीं होता है लेकिन बाद में इससे जुड़े लोगों का सिर्फ और सिर्फ क्षुद्र स्वार्थ और लोभ ही होता है।

इसको इस प्रकार के उदाहरण से भी समझ सकते हैं।

जैसे उदाहरण नम्बर एक— किसी भी स्थान पर जब एक मकान का निर्माण होता है तो उस मकान का नाम और नंबर की जरूरत नहीं पड़ती है लेकिन जैसे ही उस जगह पर दो या दो से अधिक मकानों का निर्माण हो जाता है तो फिर सभी मकानों को नाम और नंबर की जरूरत पड़ जाती है।

उदाहरण नम्बर दो— किसी स्थान पर जाने को एक ही मार्ग हो तो वहां के लोगों को उस मार्ग का नाम रखने या उस मार्ग को किसी नाम से संबोधन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसे सिर्फ मार्ग से संबोधित किया जाता है, लेकिन जैसे ही उस स्थान पर दो या दो से अधिक मार्ग स्थापित हो जाते हैं तो उन सभी मार्गों का नाम रखते हुए उन सभी को अलग-अलग नामों से संबोधन करना जरूरी हो जाता है।

इन सब बातों से स्पष्ट होता है कि भारत में 850 ईस्वी से पूर्व एक ही मार्ग की सभ्यता संस्कृति थी, एक ही धर्म था, एक ही घर था जिस वजह से पूर्व-काल में कहीं भी 'बौद्ध धर्म' लिखने की आवश्यकता ही नहीं थी। अगर उस काल में भी इस बुद्धि वाले मार्ग के अलावा कोई और मार्ग होता तो

निश्चित ही सभी सम्राटों के अभिलेख पर 'बौद्ध धर्म' जरूर लिखा मिलता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। यानी शील, समाधि, प्रज्ञा से युक्त 'धम्म' ही इकलौता संस्कृति और मार्ग था जिसकी वजह से उसके पहचान को अलग करने की जरूरत ही नहीं थी।

ये शैव पंथ, वैष्णव पंथ और शाक्त पंथ 850 ईस्वी के बाद के बने हुए संप्रदाय हैं। अब आप लोग यह जानकारी प्राप्त करेंगे कि कैसे ये संप्रदाय स्थापित होते हैं या लोगों ने कैसे अपने स्वार्थ में इन्हें स्थापित किया।

शैव पंथ बनाने की प्रेरणा कैसे और कहां से मिली है, इसका जीता-जागता साक्ष्य एक अवलोकितेश्वर बुद्ध की मूर्ति है और इसे देखकर आप भी इस प्रक्रिया को समझ सकते हैं।

### "अवलोकितेश्वर त्रिलोकीनाथ"

उर्फ

## प्रथम शैव पीठ

हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले से 37 किलोमीटर की दूरी पर आज एक 'त्रिलोकीनाथ' गांव है। इस गांव का पूर्व नाम तुंदा था। इस गांव में एक 'अवलोकितेश्वर बुद्ध' की मूर्ति आज भी विराजमान है जिसको दसवीं शताब्दी में वहां के स्थानीय शासक दीवानजा राणा ने एक व्यवस्थित मंदिर का रूप देते हुए स्थापित किया था। इन सभी बातों की जानकारी मंदिर से प्राप्त शिलालेख के द्वारा आज मालूम होती है। उस त्रिलोकीनाथ गांव में जो अवलोकितेश्वर बुद्ध की मूर्ति है उसकी प्रतिमा आप चित्र संख्या (37) में देख सकते हैं।

आपलोग तो इस चित्र को देख चुके होंगे। ऐसे बता दूं कि इसके पहले कहीं भी वैदिक संस्कृति की कोई मूर्ति नहीं मिली है। भारत में वज्रयानी परंपरा द्वारा निर्मित यह पहली मूर्ति है जिसमें एक आकृति गौतम बुद्ध के प्रतिरूप में बैठी है और उस आकृति ने स्वयं अपने माथे पर साक्षात गौतम बुद्ध को विराजित किए हुए है। इस मूर्ति की बनावट को देखकर स्पष्ट हो जाता है कि वज्रयानी परंपरा के अनुयायी लोग अपनी मानसिकता में गौतम बुद्ध को बैठाते हुए अपने-अपने बोधिसत्त्व की मूर्ति का निर्माण भी कराने लगे थे। इसी का परिणाम है कि इस काल के बाद से भारत में मार्गदाता गौतम बुद्ध के स्थान पर बुद्ध के विभिन्न अनुयायी अलग-अलग अपने नाम से पंथ को बनाने लग गए थे।

इसी समय अवलोकितेश्वर बोधिसत्त्व वाली परंपरा के कुछ तथाकथित दिग्भ्रमित अनुयायी लोगों के मानसपटल पर मार्गदाता गौतम बुद्ध के ज्ञान से हटकर अलग प्रकार के एक अलौकिक ईश्वर रूपी काल्पनिक अवतार का चित्रण होते हुए 'शैव पंथ' (शंकर भगवान या शिव लिंग) का अंकुरण हो गया था। इसी कल्पना को मनोसात करते हुए आगे वज्रयानी बौद्ध परंपरा में त्रिलोकी अवलोकितेश्वर बुद्ध मूर्ति का निर्माण किया गया। जिनके शरीर में छह हाथ तथा अवतरित पुरुष के माथे पर स्वयं मार्गदाता गौतम बुद्ध ध्यानमयी मुद्रा में विराजमान हैं। नीचे अवतरित पुरुष को छह हाथों के साथ कमल फूल पर बैठे हुए दर्शाया गया है। उनका एक हाथ भूमि स्पर्श मुद्रा में है, तो दूसरा हाथ शिक्षा देने की मुद्रा में है, बाकि हाथों को ध्यानमयी मुद्रा में रखा गया है। परंतु आज इस मंदिर के कर्मकांडी पुजारियों द्वारा स्थापित मूर्ति में महामानव गौतम बुद्ध की मुद्रा वाली प्रदर्शित हाथों को कपड़े से ढक दिया गया है, ताकि इस मंदिर को आज शिव पीठ कहा जा सके। आज भी इस मंदिर में बौद्ध और शिव परंपरा (ब्राह्मणी परंपरा) वाले दोनों अनुयायी यहां आते हैं लेकिन भारत में अंग्रेजी काल से मनुवादियों द्वारा सही साक्ष्यों को छुपाते हुए गलत साक्ष्यों पर इतिहास लेखन की वजह से आज के लोग इस सच्चाई से अनभिज्ञ हैं, जिसकी वजह से भारत में बहुसंख्यक लोग उसी वैदिक कल्पना के पक्षधर होकर छह हाथ वाले शिव पर झूम रहे हैं। क्योंकि वैदिक सनातनी मार्ग के संस्थापक लोगों को इसी काल्पनिकता के फैलाव से आज मान-सम्मान मिल रहा है। अब कोई अपनी कल्पना द्वारा प्राप्त मान-सम्मान को आज की साक्ष्ययुक्त सच्चाई से क्यों खोए, परंतु उन्हें मान-सम्मान देने वाले समाज को यह सच्चाई जरूर बताया जाना चाहिए।

भारत में इसी प्रकार की मूर्तियों से तथाकथित वैदिक वालों की परंपरागत. मूर्ति का मिलना शुरू होता है जो मार्गदाता गौतम बुद्ध की अवलोकितेश्वर वाली मुद्रा का है। लेकिन आज के तथाकथित वैदिक सनातनी परंपरा के समर्थक लेखक अवलोकितेश्वर को गायब करते हुए अपने तथाकथित वैदिक ईश्वर वाली परंपरा को जोड़ना शुरू कर देते हैं।

स्रोत: https://n.m.wikipedia.org/wiki/Trilokinath\_Temple\_at\_Tunde नोट: आज इस त्रिलोकीनाथ मंदिर को भारत का प्रथम शैव पीठ भी कहते हैं।

# बुद्ध स्तूप की चौकी अर्थात

### प्रथम शिव लिंग

आज के वैदिक मतानुयायी सिंधु सभ्यता से मिले लिंगनुमा पत्थरों को शिवलिंग से जोड़ते हैं। परंतु सच्चाई यह है कि उस काल में प्रजनन के रूप में लिंग अथवा योनि का महत्त्व जरूर था, लेकिन शिवलिंग अथवा योनि का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। उस समय से अब तक नदी, पहाड़ों से मिले किसी भी गोलाकार पत्थर को आज के शिवलिंग से जोड़ते हुए अपनी डफली बजाना अलग बात है, लेकिन आज के शिवलिंग की बनावट वाले साक्ष्य के रूप में ईसा पूर्व में प्राप्त उन शिवलिंग का चित्र दिखाते हुए डफली बजाओ तो जानें! यह किसी भी मनुवादी लेखक के वश की बात नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को एक शिवलिंग की तस्वीर दिखा रहा हूं जो बिल्कुल ही आज की शिवलिंग से मेल खाती है। यह शिवलिंग मथुरा के पास में गौकर्णेश्वर टीले की खुदाई से प्राप्त हुई है। पुरातत्वज्ञाता द्वारा इसके निर्माण का वर्ष चौथी सदी बताया गया है। यह आज भी मथुरा के संग्रहालय में रखी है, जिस पर साफ शब्दों में लिखा है 'बुद्ध स्तूप की चौकी'। स्रोत—मथुरा संग्राहालय।

जिसे आप लोग चित्र संख्या (38) में देख सकतें हैं।

788 ईस्वी में केरल के अंदर एक शंकर नाम के बालक का जन्म होता है। आज के भारतीय इतिहास में इस शंकर को आदिशंकर या आदि-शंकराचार्य के नाम से सभी लोग जानते हैं। ये इसी अवलोकितेश्वर मुद्रा वाली बुद्ध की मूर्ति से प्रभावित होकर अपना एक अलग संप्रदाय बनाते हैं। जिसका नाम वे 'शैव पंथ' रखते हैं। यह शैव पंथ ब्रह्म 'अद्वैतवाद' सिद्धांत का प्रतिपालन करते हुए कार्य करता है। जिसमें माना जाता है कि 'ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या' हैं यानी इस सृष्टि को बनाने वाला सिर्फ अलौकिक ब्रह्म है बाकि सभी जानकारियां मिथ्या हैं। यानी पूर्व के सृष्टि निर्माण से लेकर सभी बातों को प्रकृति प्रदत वाली मान्यता के स्थान पर अब 'अलौकिक ब्रह्म' प्रदत्त मान्यता का रूप दिया जाने लगा। अवलोकितेश्वर बुद्ध का साक्ष्य आपके सामने है जिसको आदिशंकर ने अपने शैव पंथ से जोड़ते हुए स्थापित किया था। यद्यपि आदिशंकर ने ही भारत की चारों दिशाओं में स्थापित बौद्ध पीठों पर कब्जा

करते हुए अपने 'ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या' का 'चार शैव पीठ' में रूपांतरित करने का कार्य किया था और इनके जन्म से पूर्व उन सभी चार पीठों पर बौद्ध विश्वविद्यालय के साथ-साथ बौद्ध मठ होने का आज भरपूर साक्ष्य मिलता है। फिर भी आदिशंकर को 'अद्वैत वेदांत' का प्रणेता और भारतीय नकली पुरातन परंपरा को पूरे भारत में फैलाने का श्रेय प्राप्त है। भारत के चारों कोनों में चार पीठ और सभी के साथ एक-एक वेद को जोड़ने का श्रेय आज के वैदिक लेखक इनको देते हैं। साथ ही हर वेदों के अलग-अलग नामों के साथ हर पीठ के शंकराचार्य को अलग-अलग पदनाम (सरनेम) से संबोधित करने की प्रथा को भी इन्होंने स्थापित किया था, जो आज भी बदस्तूर सुचारू ढंग से चल रही है। इससे स्पष्ट होता है कि इस वेद के संस्थापक आदिशंकर या इसके बाद का कोई गुमनाम व्यक्ति है।

- (1) श्रृंगेरी (रामेश्वरम, केरल)— यजुर्वेद और पदनाम सरस्वती, भारती।
- (2) शारका (द्वारका, गुजरात)— सामवेद और पदनाम तीर्थ, आश्रम।
- (3) ज्योर्तिमठ (बद्रिकाश्रम, उत्तराखंड)— अथर्ववेद और पदनाम गिरी, सागर।
- (4) गोवर्धनमठ (पुरी, उड़ीसा)— ऋग्वेद और पदनाम आरण्य।

आदिशंकराचार्य को उनके अनुयायी अलौकिक ब्रह्म रूप शिव यानी जगत का कल्याण करने वाले जैसा चित्रण करते हुए साक्षात अलौकिक ब्रह्म शिव का अवतार मानते थे। इसलिए इन्होंने अपने हाथों से बारह ज्योतिर्लिंग की स्थापना की।

लेकिन आपको इन बारह ज्योतिर्लिंग पर बहुत ही आश्चर्य तब होगा जब इसकी लिखित चर्चा सभी वैदिक सनातनी ग्रंथों सहित रामायण, महाभारत में भी मिलेगी।

नोट : यानी की इसके पहले कोई द्वादश लिंग नहीं था और कोई पीठ (धाम) भी नहीं था और कोई वैदिक ग्रंथ भी नहीं था।

लेकिन आज तो यहां के वैदिक अनुयायियों की मान्यता है कि यह बारह ज्योतिर्लिंग, चार पीठ और वैदिक साहित्य भारतीय सभ्यता और संस्कृति में सिंधु सभ्यता से भी पूर्व की है!

नोट : ये वही चार पीठ (धाम) हैं जिसका वर्णन रामायण में है।

उल्लेखनीय है कि आज अपनी प्राचीनता को दर्शाने हेतु वैदिक मत के कुछ समर्थक लेखकों ने वैदिक साहित्य में चार पीठों का काल्पनिक चित्रण कई हजार वर्ष पूर्व से किया है जबिक साक्ष्य आपके सामने है।

आदिशंकर के कार्य-क्षेत्र का जो मुख्यालय रहा था उस स्थान का नाम आज केदारनाथ है। आज केदारनाथ मंदिर के पीछे आदिशंकर की समाधि स्थापित है जिसे कोई भी केदारनाथ जाकर उस समाधि का अवलोकन कर सकता है। यह किस काल की बनी है यह भी जानने का प्रयास करें! क्योंकि आज के कुछ वैदिक अनुयायी आदिशंकर को ईस्वी सन के पूर्व का बताते हैं परंतु समाधि की संरचना पाल काल (आठवीं-नौवीं सदी) की है। अब कोई यह बताए कि क्या आदिशंकर का जीवन हजार वर्ष से ऊपर रहा था?

केदारनाथ एक बौद्ध स्थल था जिस पर आदिशंकर ने अपना आधिपत्य जमा लिया था। बाद में उसी जगह पर आदिशंकर के अनुयायियों ने आदिशंकर की मृत्यु के बाद उनकी समाधि बना दिया। इस केदारनाथ और बौद्ध स्थल पर साक्ष्ययुक्त चर्चा आगे मिलेगी।

आज के लिखित ब्राह्मणी साहित्य में उस केदारनाथ के ऊपर चर्चा है कि इस केदारनाथ मंदिर की स्थापना द्वापर युग में पाण्डवों ने करवाई थी। भाई! पांडव और द्वापर युग? ये कब का काल है? क्या इसका कोई साक्ष्य मिला है? कुछ लोग कहते हैं कि इस स्थान का निर्माण स्वयं आदिशंकर ने करवाया था? कुछ लोग कहते हैं कि त्रिलोकीनाथ स्वयं ने प्रकट होकर निर्माण करवाया था?

लेकिन आज उत्खनन से प्राप्त अभिलेख में जो लिखित साक्ष्य मिला है वह उसकी सच्चाई पर प्रकाश डालता है और कुछ अलग ही कहानी कहता है। फिर भी आज के वैदिक अनुयायी अपनी काल्पनिकता के पीछे-पीछे भाग रहे हैं। इन सभी साक्ष्यों को आप विस्तार से केदारनाथ मंदिर के साथ पाएंगे।

शैव पंथ के अंदर आज सबसे बड़ी बात यह देखने को मिलती है कि राजपूत काल लगभग (800-1200 ई.) में जितने भी स्थापित शिवलिंग हैं उन सभी लिंगों में बुद्ध की आकृति आज भी देखने को मिलती है। यह अलग बात है कि उस प्रकार के सभी लिंगों को आज उस मंदिर में नियुक्त पंडा-पुजारियों द्वारा छुपा दिया गया है, जिसमें प्रथम वैदिक अनुयायियों का प्रसिद्ध मंदिर 'नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर' है। इस तरह के और भी जगहों पर शैव पंथियों 102 / वैदिक युग का घालमेल

के मंदिर में लिंग स्थापित है, जिनमें बुद्ध की आकृति है, जिसको में साक्ष्य के साथ स्थान का नाम बताते हुए दिखा रहा हूं।

आदिशंकर द्वारा शैव पंथ की स्थापना के बाद कई अन्य लोग इससे जुड़े जिनमें जैमिनी और कुमरिल भट्ट का नाम प्रमुखता से आता है। आगे जैमिनी और कुमरिल भट्ट ने ही भारतीय इतिहास को दिग्भ्रमित करने के लिए अपने आपको ईसा पूर्व में स्थापित करते हुए अनेक वैदिक कथाओं वाले ग्रंथों का लेखन अज्ञात लेखक और अज्ञात काल के नाम से किया था। लेकिन उन सभी कथाओं वाले ग्रंथ कुषाण काल, गुप्त काल में नहीं मिलकर पाल वंश के बाद में मिलना शुरू हुए हैं जिससे आज काफी संदेह उत्पन्न हो गया है। जैमिनी और कुमरिल भट्ट द्वारा लिखित वैदिक ग्रंथ अगर पाल वंश से पूर्व नालंदा विश्वविद्यालय या किसी भी विश्वविद्यालय को मिल जाता तो उस पर पता नहीं आज कितना भाष्य लिखा हुआ मिलता। लेकिन आज नालंदा जैसे सभी विश्वविद्यालयों से प्राप्त साक्ष्यों में इन सभी वैदिक ग्रंथों की संस्कृति का कोई उल्लेख नहीं है। इन सभी वैदिक ग्रंथों पर संदेह तब और गहरा जाता है जब इन सभी का लिखित साक्ष्य संस्कृत भाषा में हाथ से बने कागज और भोज-पत्र पर मिलता है। अब आज के सभी पुरातात्विक ज्ञाता जानते हैं कि संस्कृत लिपि और हाथ से बने कागज के साथ भोजपत्रों का प्रयोग किस काल से शुरू हुआ है। पुरातात्विक खोज के अंतर्गत आज संस्कृत लिखावट युक्त भोजपत्र या हाथ से बने कागज की जो भी पांडुलिपि मिलती है वह सभी राजपूत काल और मुस्लिम काल की सत्यापित पांडुलिपि है।

आदिशंकर द्वारा शैव पंथ स्थापित करने के बाद आंध्र प्रदेश के अंदर 1017 ईस्वी में रामानुजाचार्य का जन्म हुआ। जो 'ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या' की अवधारणा से अलग अपने अन्य मत को स्थापित करते हुए पूर्व के अवलोकितेश्वर बोधिसत्त्व से प्रभावित होकर 'अवतारवाद' की अवधारणा पर 'वैष्णव पंथ' की स्थापना करते हैं। रामानुजाचार्य जी का कार्य-क्षेत्र प्रमुख रूप से आज के 'बद्रीनाथ' को माना जाता है। वज्रयानी परंपरा में जो वहां बुद्ध की मूर्ति स्थापित थी, उसी को रामानुजाचार्य ने 'विष्णु' का अवतार मानते हुए विष्णु मंदिर के रूप में स्थापित किया था। तेरहवीं सदी में जन्म लेकर मध्वाचार्य ने रामानुजाचार्य के वैष्णव पंथ को काफी आगे बढ़ाया। आगे इन सभी बातों को साक्ष्य के साथ-साथ उन तमाम पूर्व कालीन वज्रायनी स्थलों को उद्धृत करूंगा,

जो आज वैदिक संस्कृति के प्रमुख स्थल बनाकर सुशोभित किए जा रहे हैं।

अभी तक आप लोग अवलोकितेश्वर बोधिसत्त्व और वज्रयानी मार्ग से शैव पंथ, वैष्णव पंथ और शाक्त पंथ के उद्भव से परिचित हुए। लेकिन आगे विस्तार से इनके अनुयायियों द्वारा पूर्व के बुद्ध विहारों (मंदिरों) का रूपांतरण करते हुए शैव, वैष्णव और शाक्त पंथों में बदलते देखेंगे, जिसको आज का ब्राह्मणी वैदिक रूप भी कहते हैं। मुस्लिम काल में इन तीनों पंथ शैव, वैष्णव, शाक्त पंथों में आपस में बनती नहीं थी। तीनों पंथों में हमेशा विवाद का साक्ष्य मिलता है।

वैदिक मान्यता की जितनी भी पांडुलिपियां मिली हैं वह सभी पांडुलिपियां डारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टिटीयूट, पुणे में सुरक्षित हैं।

भंडारकर ओरिएंटल शोध संस्थान, पुणे में स्थित एक संस्थान है। इसकी स्थापना 6 जुलाई, 1917 को पूना में मा. रामकृष्ण गोपाल भंडारकर की स्मृति में की गई थी। मा. भंडारकर भारत में प्राचीन विद्या के सुप्रसिद्ध अग्रगामी नेताओं में से एक थे। स्थापना के दिन ही रामकृष्ण भंडारकर ने अपनी पुस्तकों और शोध संबंधी पत्रिकाओं का वृहत पुस्तकालय संस्थान को अर्पित कर दिया और एक वर्ष बाद बंबई (अब महाराष्ट्र) की सरकार ने प्राकृत और संस्कृत के बीस हजार से भी अधिक हस्तिलिखित ग्रंथों का अपना बहुमूल्य संग्रह संस्थान को दे देने का निश्चय किया। इसके सिवा उसने बंबई प्राकृत और संस्कृत ग्रंथमाला के प्रबंध का भार भी संस्थान को सौंप दिया।

भंडारकर ओरिएंटल शोध संस्थान, पुणे ने 28 हजार पांडुलिपियों में से मात्र 30 पांडुलिपि को ही ऋग्वेद से संबंधित माना है, जिसमें सायण द्वारा लिखित वेद पर टीका भी है। 30 पांडुलिपि कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि जगहों से प्राप्त किए गए थे। ये पांडुलिपि विभिन्न जगहों से प्राप्त करते हुए एलिफिस्टन कॉलेज, बंबई लाए गए। वहां से 1878 में डक्कन कॉलेज पुणे को भेज दिया गया। बाद में यह भंडारकर इंस्टीटीयूट में रख दिया गया। भोजपत्र वाली पांडुलिपियां अत्यंत खराब दशा में हैं, जबकि कागज वाली पांडुलिपियों की स्थित कुछ अच्छी है।

ये शारदा लिपि, नागरी तथा नागरी-परिषठामात्र में लिखे गए हैं। इनमें सबसे पुरानी पांडुलिपि 1464 ईस्वी की है जिस समय भारत में मुसलमानों का 104 / वैदिक युग का घालमेल

शासन था। मैक्समूलर ने इनमें जिस पांडुलिपि को पढ़कर किताब लिखी वह "सायण का भाष्य" था।

सायण का भाष्य- सायण ऋषि का काल चौदहवीं सदी (मृत्यु 1387 ईस्वी) है। वे वेदों पर भाष्य (टिका) लिखे थे। ये विजय नगर (कर्नाटक) साम्राज्य में मंत्री रहे थे। वेदों पर टिका एकमात्र इन्हीं का है। ये दक्षिण भारत के निवासी थे।

इनमें एक पांडुलिपि भोजपत्र पर शारदा लिपि में तथा अन्य 29 कागज की पांडुलिपि पर नागरी लिपि में लिखी हैं। उपरोक्त 30 पांडुलिपियां तीन नाम से 1. ऋग्वेद संहिता, 2. ऋग्वेद संहिता-पद पाठ, 3. ऋग्वेद संहिता भाष्य से हैं। 30 पांडुलिपियों में 16 में सायण का वेद पर भाष्य या टिका है तथा पांच में पद पाठ है, इनमें जो एक भोजपत्र पर शारदा लिपि में है वह सबसे ज्यादा महत्त्वपूर्ण है।

शारदा लिपि— यह लिपि उत्तर-पश्चिम भाग (अफगानिस्तान तक) में प्रचिलत थी। विशेषकर हिमाचल प्रदेश एवं कश्मीर में यह पश्चिमी ब्राह्मी लिपि (कुटिल लिपि) से 9वीं सदी में उत्पन्न हुई। यह मुख्य रूप से मध्यकाल में प्रचिलत थी। एक हजार ईस्वी के आस-पास आए अरबी यात्री अलबरुनी ने इस लिपि का उल्लेख किया है। बाद में इससे गुरुमुखी और नागरी लिपि उत्पन्न हुई। वर्तमान की कश्मीरी भाषा इस लिपि में लिखी जाती है।

इन्हीं में से एक को पढ़कर प्रो. मैक्समूलर ने 1849 ईस्वी में ऋग्वेद नामक पुस्तक को सायण के ऋग्वेद पर टिका की सहायता से तैयार किया था। साथ ही "वैदिक संबोधन मंडल" पुणे ने भी इनकी सहायता से ऋग्वेद पुस्तक तैयार किया है।

- 1. ऋग्वेद पर सायण का टीका वेद पर प्रथम टिका है और प्राचीन भी है जो 14वीं शताब्दी की है।
  - 2. पद पाठ का अर्थ है कि मुख्य पाठ के छोटे-छोटे भाग।

स्रोत: http://www.unesco.org/new/en/communication-and-infor-mation/memory-of-the-world/register/full-list-of-registered-heritage/registered-heritage-page-7/rigveda/

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/mow/nomination\_forms/india\_rigveda.pdf

साथ ही वैदिक मान्यता की जितनी भी पुस्तकें आज तक प्राप्त हुई हैं वह सभी कागज और संस्कृत भाषा व नागरी लिपि में रचित हैं, जबिक विश्व में कागज का प्रथम आविष्कार चीन ने ईस्वी सन के कई सौ वर्षों बाद में किया था। फिर कुछ सौ वर्षों बाद भारत में यह कला पहुंची। अब आज कोई यह सत्यापित करे कि कागज का आविष्कार चीन द्वारा होने से पूर्व भारत के वैदिक ब्राह्मणों ने कागज का आविष्कार करते हुए उस पर अपने वैदिक ज्ञान को कैसे लिख दिया? अगर वैदिक अनुयायी कहते हैं कि कागज का आविष्कार चीन से पहले ही भारत में हो गया था तो फिर आज कागज के जन्मदाता के रूप में चीन का नाम हटाकर पूरे विश्व में भारत का नाम आना चाहिए! भले ही वह नाम वैदिक ब्राह्मणों का ही क्यों नहीं हो, लेकिन होगा तो भारत देश का!

नोट : क्योंकि आज के समय में सभी वैदिक लेखक लोग इस ईस्वी सन के पूर्व-काल में ही काल्पनिक पात्रों का जन्म करवाते हुए उनके द्वारा कागज पर लेखन करा देते हैं। जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र (काल्पनिक पात्र चाणक्य-क्योंकि चाणक्य का कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं मिलता है।), पणिनि का संस्कृत व्याकरण, बाल्मीकि का संस्कृत रामायण और वेदव्यास कृत वेद, गीता, महाभारत। क्या ईसा पूर्व कागज पर लिखा हुआ कोई और अभिलेख आज तक प्राप्त हुआ है? फिर ये लोग आज क्यों ऐसा सत्यापित करने पर तुले हैं? चलो थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि ये लोग कागज पर अपना अभिलेख लिखे होंगे, फिर तो यह बताएं कि इन सभी अभिलेखों को किस स्थान के उत्खनन से आज प्राप्त किए हैं? क्योंकि उत्खनन से अगर नहीं मिला तो क्या पूर्व के वैदिक अनुयायी लोग इसको लिखते हुए किसी अभिलेखागार में सुरक्षित रख गए थे कि आजाद भारत में इन साक्ष्यों के द्वारा लोगों को सत्यापित करना है कि वैदिक सभ्यता पूर्व की है? इन सभी ज्ञानियों के अलावा ईसा पूर्व के किसी भी सम्राट ने अपने अभिलेखों को कागज पर क्यों नहीं लिखा था? क्या कागज बनाने की विद्या ईसा पूर्व के किसी भी सम्राटों के समय प्रचलित नहीं थी?

क्या कोई ऐसा वैदिक अनुयायी है, जो इस कागज को ईस्वी सन से पूर्व काल के भारत में अविष्कारित होने का साक्ष्य दे सकता है?

दूसरी बात, यदि वैदिक संस्कृति की बातें कागज पर नहीं लिखी गईं तो

फिर किसी ताम्रपत्र, शिलापत्र या किसी पूर्व के प्रचलित अभिलेखों पर क्यों नहीं लिखी गईं? ये सब कागजी वैदिक साक्ष्य नौवीं से चौदहवीं शताब्दी के बीच की ही क्यों मिलती हैं? भारत में वैदिक संस्कृति से जुड़ी हुई जिस भी देवी-देवता की मूर्तियां स्थापित मंदिर मुस्लिम काल से पूर्व की निर्मित मिलती हैं उन सभी में पूर्व के अवलोकितेश्वर मुद्रा वाले बुद्ध या वज्रयानी परंपरा वाले बुद्ध का रूपांतरित स्वरूप देखने को क्यों मिलता है? भारत में वैदिक वर्णागत समाज का उद्भव जिसमें राजपूतों (क्षत्रिय) की उत्पत्ति 950 ईस्वी के बाद से ही क्यों मिलती है? इसके पहले के जितने भी सम्राट हुए थे उन्होंने वैदिक परंपरा के तहत अपने आप को राजपूत (क्षत्रिय) या ब्राह्मण के रूप में किसी अभिलेख में क्यों नहीं संबोधित कर लिखवाए थे?

इन सब सवालों में जब वैदिक अनुयायी उलझते हैं तो कहते हैं कि पूर्व काल की वैदिक सभ्यता में देवी-देवता नहीं होते थे, इसलिए पहले इनकी कोई मूर्ति नहीं बनी थी! फिर ये वैदिक देवी-देवता की मूर्ति और मंदिर अचानक से कब, कैसे और कहां से उत्पन्न हो गई? इस पर सवाल तो बनता ही है। क्या कोई जवाब देगा?

वैदिक अनुयायियों का तर्क होता है कि वैदिक ज्ञान बहुत ही ज्यादा महत्त्वपूर्ण था, इसिलए उसको छुपाकर रखा जाता था। खास-खास लोग इसको श्रुति-स्मृति द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आगे बढ़ाते हुए ले जाते थे। भाई! महत्त्वपूर्ण ज्ञान और छुपाकर रखना? क्या आपको यह बात हजम होती है! महत्त्वपूर्ण ज्ञान हो और उस समय के विश्वविख्यात विश्वविद्यालय में नहीं जाए! क्या वह महत्त्वपूर्ण ज्ञान कोई दुल्हिनया थी जिसको घूंघट में रखते हुए बंद कमरे में रखने की प्रथा थी? चलो थोड़ी देर के लिए उसे दुल्हिनया ज्ञान ही मान लेते हैं और उसको खास लोगों द्वारा छुप-छुपाकर श्रुति-स्मृति द्वारा आगे करने की प्रथा भी मान लेते हैं। परंतु उस बहुत ही महत्त्वपूर्ण वैदिक ज्ञान रूपी सुंदर वैदिक दुल्हिनया को अचानक से मुस्लिम शासनकाल में क्यों निकाल दिए? उस ज्ञान को मौर्य या गुप्तकाल में क्यों नहीं निकाले? उस वैदिक दुल्हिनया रूपी ज्ञान को एकदम से उस अज्ञात खास व्यक्ति ने राजपूत-मुगल-ब्राह्मणी गठजोड़ काल में ही क्यों निकाला, क्या वैदिक ज्ञान का मुगलों से कोई विशेष संबंध था?

दूसरी बात, इन वैदिक अनुयायी वाले भाइयों से कि वैदिक बातों और

ज्ञान को 2500 वर्ष बाद तक भी श्रुति-स्मृति के माध्यम से मुगलकाल तक लेकर आ गए, लेकिन उस वैदिक ज्ञान को श्रुति-स्मृति द्वारा सुनकर पीढ़ी-दर-पीढ़ी लाने वाला वह ज्ञानी व्यक्ति बीच के रहे पचासों प्रमुख सम्राटों की मुख्य बातों को कैसे भूल गया?

क्या कोई ज्ञानी व्यक्ति 35 मंजिल के बने मकान की सीढ़ी से घटते हुए क्रम (35, 30, 25, 20, 15, 10, 5) में सीढ़ी-दर-सीढ़ी नीचे उत्तरे और वह 35 मंजिल के बने बाहरी आकृति को भी नहीं देखे! क्या ऐसा कभी हो सकता है? यदि फिर भी कोई कहे की उसने नहीं देखा है तो इसका अर्थ है कि वह झूठ बोल रहा है और किसी स्वार्थवश सबको धोखा दे रहा है।

### या

इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति कलकत्ता से दिल्ली तक के सभी 35 शहरों की सभ्यता-संस्कृति की जानकारी लेते हुए अपने घर दिल्ली पहुंचता है, लेकिन यह क्या! वह व्यक्ति जब अपने घर को पहुंचता है तो सिर्फ कलकत्ता की सभ्यता-संस्कृति की कहानी को बताता है, लेकिन बीच में मिले शहरों वाली सभ्यता-संस्कृति की बातों को भूल जाता है! क्या ऐसा संभव हो सकता है? क्या वह कलकत्ता से सीधा आकाश मार्ग द्वारा दिल्ली पहुंचा था?

#### या

किसी व्यक्ति के पास क्रमानुगत 35 पुस्तकें हैं। वह क्रमानुसार 1 से पढ़ना शुरू करते हुए बारी-बारी से अंतिम 35वीं पुस्तक को पढ़ जाता है। उसके बाद वह बोले कि मुझे बीच वाली 33 पुस्तकों के पठन का कुछ भी याद नहीं है। यह क्या! क्या ऐसा संभव हो सकता है? नहीं न! लेकिन वैदिक अनुयायियों के साथ ऐसा ही होता है। वह 2500 वर्ष पूर्व की बातों को याद रखता है लेकिन बीच के वर्ष वाली बातें उसे याद ही नहीं हैं।

#### या

अब आप के सामने कोई व्यक्ति किसी नल के पानी को एक पाइप द्वारा 35 फीट की दूरी पर ले जाना चाहता है। उसके लिए वह नल में 35 फीट लम्बी पाइप को जोड़ते हुए नल के टेप को खोल देता है। अब आप लोग बताओ कि नल से जो पानी 35 फीट लंबी पाइप से होकर गुजरेगा, वह पानी पाइप के शुरू से होते हुए 35 फीट के अंत तक सभी को गीला करते हुए 108 / वैदिक युग का घालमेल

गुजरेगा या बीच वाले भाग को सूखा ही छोड़ देगा? क्योंकि वैदिक वालों की पाइप लाइन बीच में सूखी है।

नोट: आप सभी पाठकगण से अनुरोध है कि थोड़ी देर के लिए अंग्रेजों द्वारा उद्भेदित और लिखित भारत के इतिहास को भूल जाएं। अब आप लोगों को भारत का इतिहास कैसा दिख रहा है?

आज अगर हमलोग वैदिक साहित्य के भरोसे रहते और भारत में अंग्रेज प्राचीन इतिहास को सामने नहीं लाते तो बीच के रहे सैकड़ों सम्राटों वाले युग के स्थान पर मनुवादियों द्वारा लिखित उनकी श्रुति-स्मृति वैदिक पुराण वाले साहित्य को ही पढ़ते रहते। इसके इतिहास में कितनी सच्चाई है यह आप लोग उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों को देखकर या पुरातात्विक इतिहास के अध्ययन से ही समझ गए होंगे।

भारत के पुरातात्विक उत्खनन में मिले साक्ष्य आज चीख-चीख कर कह रहे हैं कि 850 ईस्वी से पूर्व तक किसी भी समय में या किसी भी प्रकार की कोई वैदिक लिपि, वैदिक ग्रंथ या वैदिक वर्णागत सभ्यता के साथ-साथ वैदिक बनावट का कोई तिनका भी प्राप्त नहीं हुआ है। हां, अगर कुछ प्राप्त हुआ है तो वह है ब्राह्मणी-राजपूत-मुगल गठजोड़ काल में लिखी गई पुस्तकें। उन सभी पुस्तकों को उस समय के सभी लेखकों ने लिखते समय अपने को अज्ञात नामों से संबोधित करते हुए अज्ञात काल में जैसे द्वापर, त्रेता और सतयुग में स्थापित करते हुए लिखने का काम किया था। उस ब्राह्मण-राजपूत-मुगल गठजोड़ काल की सभी पुस्तकों को अंग्रेजी काल में हुए अनेक मनुवादी लेखकों ने उनमें भरपूर मजबूती (मनोनुकूल भाष्य) भरते हुए अंग्रेजों के छापाखानों से सुसज्जित और सुंदर रंगीन चित्रकारी द्वारा मुद्रित करवाने का काम किया था, जिस कारण आज की पीढ़ी सबसे ज्यादा गुमराह हो रही है। इस कारण से भी आज उन्हीं सब वैदिक पुस्तकों में लिखित बातों को लेकर आज के मनुवादी लेखक उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों का तारतम्य वैदिक पुस्तकों से बिठाने में लगे रहते हैं।

एक अन्य तथ्य यह भी है कि पूर्व-काल के अधूरे उत्खनन की वजह से या किसी और कारण की वजह से किसी काल में कोई साक्ष्ययुक्त सभ्यता नहीं मिली थी तो ये लोग उस काल में भी अपना लाभ लेने के लिए आज वाली शैव, वैष्णव और शाक्त पंथ वाली संयुक्त वैदिक सभ्यता को उसमें बिठाते हुए अपनी मनुवादी शक्ति का बेजा इस्तेमाल करने पर लगे रहते हैं।

भाई साहेब, जैसे उत्खनन में प्रारंभिक मानव से लेकर पाषाण सभ्यता में पत्थर का औजार सहित सिंधु सभ्यता, मौर्य सभ्यता, कुषाण सभ्यता, गुप्त सभ्यता जैसी कई अन्य सभ्यताओं का साक्ष्य के तौर पर अपनी मुद्रा (सिक्का), अपनी लिपि, अपना नगर, अपना अभिलेख, अपना बर्तन या मृदभांड, प्रमुख लोगों के स्मारक या उनकी आकृति, अपने सम्राटों के नाम, समय-समय पर आए यूनानी, पारसी, चीनी यात्रियों के विवरण के साथ-साथ उस समय प्रचलित सभ्यता संस्कृति से जुड़ा हुआ कुछ-न-कुछ साक्ष्य जरूर मिला है, लेकिन सिंधु सभ्यता और मौर्य सभ्यता के बीच में वैदिक अनुयायी द्वारा स्थापित वैदिक सभ्यता का साक्ष्य आज तक के उत्खनन से प्राप्त क्यों नहीं होता है? क्यों वैदिक अनुयायी लोग सिर्फ तथाकथित मनुवादी लेखकों के द्वारा लिखित पुस्तकों को आधार बनाकर भारतीय समाज में रह रहे भोले-भाले लोगों की भावनाओं से खेलने पर आमादा हैं!

इसका कारण आज स्पष्ट हो गया है कि इन पुस्तकों द्वारा स्थापित वैदिक परंपरा को सुचारू ढंग से चलाने पर मनुवादी परिवारों का जीवन-यापन के साथ-साथ मान-सम्मान और राजनीतिक पहचान भी कायम रहती है।

### (भाग-F)

# 950 ईस्वी के बाद से मुगल काल तक

आइए, साक्ष्यों के साथ देखें कि कैसे 950 ईस्वी के बाद से उत्पन्न हुआ ब्राह्मणी-राजपूत गठजोड़ पूर्व कालीन सम्राटों द्वारा निर्मित बुद्ध मूर्ति के साथ-साथ उन तमाम बौद्ध स्थलों में स्थापित 'अवलोकितेश्वर बुद्ध या बोधिसत्त्व' वाली बुद्ध मूर्तियां या बौद्ध प्रतीकों वाली सम्यक पहचान को नष्ट करते हुए अपनी एक नई काल्पनिक पहचान में कैसे रूपांतरित करता है। आज उसी पहचान को सभी लोग वैदिक पहचान और वैदिक संस्कृति भी कहते हैं। साथ ही जिस पहचान को ब्राह्मण-राजपूत गठजोड़ रूपांतरित नहीं कर पाया उन सभी को मुगलों के कंधे पर बंदूक रखते हुए नष्ट करना और करवाना शुरू कर देता है।

#### नालंदा विश्वविद्यालय

यह सम्यक संस्कृति में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। वर्तमान बिहार राज्य में पटना से 88.5 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व और राजगीर से 11.5 किलोमीटर उत्तर में एक गांव के पास अलेक्जेंडर किनंघम द्वारा खोजे गए इस महान विश्वविद्यालय के भग्नावशेष इसके प्राचीन वैभव का बहुत कुछ अंदाज करा देता है। यहां 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए 2,000 शिक्षक थे। प्रसिद्ध चीनी विद्वान यात्री हेनसांग और इत्सिंग ने कई वर्षों तक यहां सम्यक संस्कृति व दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। इन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत व संस्मरणों में नालंदा के विषय में काफी कुछ लिखा है। हेनसांग ने लिखा है कि सहस्रों छात्र नालंदा में अध्ययन करते थे और इसी कारण नालंदा प्रख्यात हो गया था। दिन भर अध्ययन में बीत जाता था। विदेशी छात्र भी अपनी शंकाओं का समाधान करते थे। इत्सिंग ने लिखा है कि विश्वविद्यालय के विख्यात विद्वानों के नाम विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर श्वेत अक्षरों में लिखे जाते थे। इस विश्वविद्यालय में भारत के विभिन्न क्षेत्रों से ही नहीं, बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, बर्मा, मलेशिया, लंका जैसे अन्य

देशों से भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। नालंदा के विशिष्ट शिक्षा प्राप्त छात्र बाहर जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। यह विश्व का प्रथम पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था। अत्यंत सुनियोजित ढंग से और विस्तृत क्षेत्र में बना हुआ यह विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना था। इसका पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था। उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतार थी और उनके सामने अनेक भव्य स्तूप और विहार थे। इन सभी स्तूपों में भगवान बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं में मूर्तियां बनी हुई हैं। केंद्रीय विद्यालय में सात बड़े कक्ष थे और इसके अलावा तीन सौ अन्य कमरे थे। इनमें व्याख्यान हुआ करते थे। कमरे में सोने के लिए पत्थर की चौकी होती थी। दीपक, पुस्तक इत्यादि रखने के लिए आले बने हुए थे। प्रत्येक मठ के आंगन में एक कुआं बना था। आठ विशाल भवन, दस विहार, प्रत्येक विहार में भगवान बुद्ध की मूर्ति, अनेक प्रार्थना कक्ष तथा अध्ययन कक्ष के अलावा इस परिसर में सुंदर बगीचे तथा झीले भी थीं। देखें चित्र संख्या (39) में। लेकिन सम्यक काल की इतने भव्य और ज्ञानप्रद विश्वविद्यालय को बिख्तियार खिलजी ने धावा बोलकर नष्ट क्यों किया? (नष्ट करने का समय पर कुछ लोगों की मान्यता 1199 ईस्वी है तो कुछ लोगों की मान्यता 1203 ईस्वी है)

उस तुर्की को इस सम्यक ज्ञान स्थली से क्या नफा-नुकसान था?

बिख्तियार खिलजी तुर्क से चलकर दिल्ली आया था तत्पश्चात वह नालंदा आता है तो इसका विरोध करने सेन वंश का कोई शासक, प्रशासक क्यों नहीं आता है?

तुर्की से नालंदा कोई सटा क्षेत्र भी नहीं था, उसके बीच में कई छोटे-छोटे राजपूत रजवाड़ों का राज्य था। उन सभी को तो विरोध करना चाहिए था?

बिख्तियार खिलजी मूल रूप से वर्तमान के दक्षिणी अफगानिस्तान के एक तुर्की जनजाति खलाज के परिवार में जन्मा था। भला एक परदेशी को नालंदा विहार जलाने में रुचि क्यों हो सकती थी? उन तुर्क लुटेरों को तो सिर्फ धन लूटने में रुचि रहती थी।

दरअसल बात यह है कि स्थानीय शासक और उसके जमींदार और चमचे जो कि सम्यक (बौद्ध) परंपरा के विरुद्ध थे, उन लोगों ने ही बख्तियार खिलजी

को नालंदा महाविहार पर आक्रमण करने, जलाने और हजारों शांतिप्रिय बौद्ध भिक्खुओं की हत्या करने के लिए प्रेरित किया था। बौद्ध पुस्तकों को जलाने से उसे कोई फायदा नहीं था। फायदा सिर्फ वहां के ब्राह्मणी परंपरा के शासक और अनुयायियों को था।

आज के बिहार और बंगाल वाले भाग पर बारहवीं शताब्दी के मध्य तक "पाल वंश" के अंतिम शासक "गोबिंद पाल" की सत्ता थी। इसके तुरंत बाद से इस क्षेत्र की सत्ता "सेन वंश" ने गोबिंद पाल को पराजित करते हुए अपने कब्जे में कर ली थी। "सेन वंश" ने ही अपने कार्यकाल में सबसे ज्यादा ब्राह्मणी मान्यता के अनुसार मंदिर बनवाने या पूर्व की खड़े बौद्ध मठ को ब्राह्मणी मत अनुसार रूपांतरित करवाने का काम किया था।

अब आपलोग स्वयं सोचें कि उस समय नालंदा क्षेत्र का शासक लक्ष्मण सेन ब्राह्मणी वंश का था। महाविहार छह माह तक जलता रहा लेकिन उसे बुझाने का प्रयास नहीं किया। बौद्ध भिक्खु तो मार दिए गए थे, स्थानीय जमींदार और राजा द्वारा आग बुझाने से लेकर आचार्य-प्राचार्य या बौद्ध भिक्खु को भी बचाने के प्रयास की चर्चा भी कहीं नहीं मिलती है।

अतः अब आपलोग स्पष्ट हो गए होंगे कि महाविहार को क्यों जलाया गया था!

अब इस सेन वंश के कार्यकाल में कोई विश्वविख्यात ज्ञान स्थली को तोड़ने विदेश से आता है या उसे बुलाया जाता है, इसके बारे में अब ज्यादा कहने की आवश्कता नहीं है।

वैसे तबकात-ए-नासिरी पुस्तक के लेखक मिंहास उस सिराज (1210 के आसपास) के अनुसार लिखते हैं कि बिख्तियार खिलजी को एक जानलेवा बीमारी हो गई थी। उसकी बीमारी को ठीक करने का दावा एक ब्राह्मण वैद्य ने किया और शर्त के रूप में महाविहार को जलाने की मांग रखी। जब उसकी दवाई से बिख्तियार ठीक हो गया तो शर्त पूरा करने के लिए बिख्तियार खिलजी ने नालंदा महाविहार को जला दिया।

नालंदा विश्वविद्यालय जल गया, उस विश्वविद्यालय में गुप्तकाल का या मौर्यकाल का सभी लिखित-अलिखित साक्ष्य खत्म हो गया, लेकिन बात यहीं तक खत्म नहीं हुई। उस साजिश में जिस सेन वंश का हाथ था वर्तमान में उसके वंशज खंडहर में बचे हुए भू-भाग से प्राप्त असंख्य साक्ष्यों को नष्ट करने में लगे हैं। इन सब साजिशों के साथ-साथ सेन वंश के वर्तमान वंशजों ने मुख्य खंडहर के चाहरदीवारी वाले क्षेत्र में मनुवादी न्यायालय और मनुवादी पदाधिकारी से लिखित आदेश लेते हुए खण्डहर के कुछ भूखंड पर कब्जा कर लिया है, जिस पर अस्थायी निर्माण द्वारा एक मंदिर का भी निर्माण कर लिया है। उस नवनिर्मित मंदिर में वैदिक कर्मकांडियों द्वारा 'भैरोनाथ उर्फ तेलिया बाबा' का मूर्ति स्थापित की गई है। उस मूर्ति को आपलोग चित्र संख्या (40) में देखें। नालंदा खण्डहर से प्राप्त बहुत-सी मूर्तियों को सामने बने हुए नालंदा संग्राहलय में सुरक्षित रखा गया है जिसे आज कोई भी देख समझ सकता है। आप लोगों ने ऊपर में अवलोकितेश्वर बुद्ध के बारे में काफी पढ़ा होगा, उस अवलोकितेश्वर मुद्रा वाली बुद्ध मूर्तियां नालंदा खंडहर से काफी मात्रा में मिली हैं जिसे आप चित्र संख्या (41) में देख सकते हैं।

आइए मैं आपको गंगा से हुगली और पद्मा के जैसे इस वैदिक (शैव पंथ, वैष्णव पंथ, शाक्त पंथ) संस्कृति को भी पूर्व के बौद्ध रूपी गंगा से चिह्नित स्थानों के साक्ष्य के साथ रूपांतरण का घालमेल कैसे होता है, उसको साक्ष्य और स्थान व काल के साथ दिखाता हूं। अब आप लोग साक्ष्यों के साथ देखें कि कैसे गुप्त काल में निर्मित बौद्ध स्थलों में स्थापित 'अवलोकितेश्वर बुद्ध या बोधिसत्त्व' वाली बुद्ध मूर्तियों और बौद्ध प्रतीकों का ब्राह्मणी-राजपूत काल में शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय द्वारा कैसे रूपांतरित किया गया, जो आज वैदिक संस्कृति का भाग बना हुआ है—

साक्ष्य संख्या : 1

### शैव पंथ द्वारा काबिज मंदिर 'केदारनाथ मंदिर'

शैव पंथ की स्थापना में 788 ईस्वी में जन्मे आदिशंकर का नाम आता है, जिन्होंने अद्वैतवाद के सिद्धांत पर शैव पंथ का अभ्युदय करवाया था, जिसका प्रथम स्थान व कार्यक्षेत्र केदारनाथ मंदिर के साथ जुड़ा है। आज वैदिक अनुयायी लोगों की मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण महाभारत काव्य के पात्र पांडवों ने करवाया था। कुछ अन्य वैदिक मत वालों की मान्यता है कि त्रिलोकीनाथ स्वयं इस जगह पर प्रकट हुए थे? जबिक आदिशंकर के अनुयायियों की मान्यता है कि इस मंदिर को स्वयं आदिशंकर ने स्थापित

किया था। लेकिन पुरातात्विक उद्भेदन द्वारा इस मंदिर का साक्ष्य कुछ और ही बातों की ओर इशारा करता है।

मध्य प्रदेश के ग्वालियर से उत्खनन में एक अभिलेख मिला है जो मालवा के राजा भोज द्वारा लिखित है। इस शिलालेख पर स्पष्ट लिखा है कि राजा भोज ने अपने शासन काल 1134 -1157 विक्रम संवत में इस केदारनाथ मंदिर का पुनरुद्धार करवाया था। (स्रोत : एपिग्राफिक इंडिया, वॉल्यूम 1)

दूसरा, केदारनाथ मंदिर की जो मूल संरचना है उसकी सीढ़ी पर आज भी ब्राह्मी लिपि में कुछ लिखित सामग्री देखने को मिलती है। यानी की इस मंदिर का निर्माण जिस भी सम्राट ने करवाया होगा उस समय की लिखावट की भाषा पालि रही होगी। अब तो आज सभी को पता है कि पालि भाषा पांडव काल की भाषा है या फिर बौद्ध काल की भाषा है!

लेकिन आज इस मंदिर पर संस्कृत भाषा वाले कब्जा करके बैठे हैं, क्यों?

तीसरा, उस केदारनाथ मंदिर के पीछे में आदिशंकर की समाधि आज भी देखने को मिलती है। शैव पंथियों ने उस पालि सभ्यता में निर्मित मंदिर को अपने अधीन करते हुए आदिशंकर के मृत्यु उपरांत वहीं पर उनकी समाधि स्थापित कर दी और उस मंदिर पर कब्जा कर लिए। जिसका आज भी साक्ष्य स्वरूप उस केदारनाथ मंदिर का मुख्य पुजारी केरल का जंगम ब्राह्मण ही होता है। समाधि स्थल पर जो शंकराचार्य की मूर्ति स्थापित है, उस मूर्ति को गौर से देखें, वह बुद्ध की वितर्क मुद्रा वाली आसन में बैठे हैं। जिनको आप लोग चित्र संख्या (42) में देख सकते हैं।

चौथा, इस मंदिर में शरद ऋतु आ जाने पर पट बंद हो जाता है। अंग्रेजी महीना से नवंबर में मंदिर का पट बंद करते हुए अप्रैल महीने में पुनः इस मंदिर का पट खुलता है। तब तक इस मंदिर में स्थापित मूर्ति को नीचे उखीमठ में ले जाकर रखा जाता है। इस मूर्ति को आज कोई भी देखकर जरूर बता देगा कि यह पंचमुखी (पांच चेहरों वाले) बुद्ध की अवलोकितेश्वर मूर्ति है।

जिसको आप लोग चित्र संख्या (43) में देख सकते हैं।

साक्ष्य संख्या : 2

शैव पंथ द्वारा काबिज मंदिर 'पशुपतिनाथ मंदिर' काठमांडू (नेपाल) पशुपितनाथ का नाम ही वज्रयानी बौद्ध परंपरा से निकला हुआ नाम है। बौद्ध संस्कृति में पशुपित का अर्थ होता था पशु जैसी सभी प्रवृतियों पर विजय पाना। यानी जो भी श्रेष्ठ पुरुष पंचशील को धारण करते हुए अपने अंदर की पाश्विक प्रवृति वाले सभी आचरण पर काबू पा ले या अपने अंदर की सभी पाश्विक काम पिपासा जैसी कुरीतियों से मुक्त हो जाए, वैसे व्यक्ति को ही पशुपितनाथ की उपाधि से संबोधित किया जाता था। लेकिन ये क्या! आज ब्राह्मणी परंपरा में जिसको पशुपितनाथ से जोड़कर देखा जाता है वह तो काम पिपासा का भंडार है। आज सभी ब्राह्मणी ग्रंथों में उस पशुपितनाथ पर कैसा उल्लेख मिलता है वह आप लोग भी जानते हैं। उनमें सिर्फ उस पात्र को काम पिपासा को बढ़ाते हुए ही दिखाया गया है, जो आज बुद्धिजीवी वर्ग के लिए बहुत ही चिंतनीय विषय वस्तु है।

मैं नेपाल में अवस्थित पशुपितनाथ मंदिर के बारे में चर्चा कर रहा था। वह मंदिर मार्गदाता गौतम बुद्ध की सात्विक आवृित को देखकर उनके वज्रयानी अनुयायियों ने स्थापित किया था जिसमें आज भी उस मंदिर में मार्गदाता गौतम बुद्ध की चार मुख वाली आकृित स्थापित है। लेकिन उस आकृित को कोई पहचान नहीं ले उसकी वजह से आज ब्राह्मणी धर्म के ठेकेदार लोग अपने अनुयायियों को उसे पारस पत्थर कहकर उससे दूर रखते हैं, तािक उस पत्थर की बनी आकृित को कोई देख नहीं ले।

# देखें चित्र संख्या (44) में।

लेकिन आदिशंकर के शैव मतावलम्बी अनुयायियों ने बाद में उस मंदिर को अपने कब्जे में करते हुए अपना अधिपत्य जमा लिया था। जिसका साक्ष्य आज भी उस मंदिर में बनने वाले पुजारी परंपरा को देख कर कोई भी समझ सकता है। शैव पंथियों की चली आ रही परंपरा अनुसार पशुपतिनाथ मंदिर में कुल पांच पुजारी होते हैं जिनमें चार सहायक पुजारी स्थानीय या भारतीय भट्ट ब्राह्मण हो सकते हैं लेकिन उस मंदिर का एक मुख्य पुजारी दक्षिण भारत का ब्राह्मण ही बन सकता है। आखिर दक्षिण भारत के आदिशंकर के रिश्तेदार ब्राह्मण ही क्यों?

इससे स्पष्ट होता है कि दक्षिण के आदिशंकर से यह परंपरा आज तक निरंतर चली आ रही है। वज्रयानियों द्वारा निर्मित चार मुख वाली पशुपतिनाथ

की आकृति को शैव पंथ के अनुयायी रहे मध्य काल (15वीं 16वीं शताब्दी) के राजा प्रताप मल्ल और भूपेंद्र मल्ल ने इस मंदिर के बाहरी भागों का पुनरुद्धार करवाया था, लेकिन वज्रयानी के अंदर मार्गदाता गौतम बुद्ध के प्रति जो पशु प्रवृति छोड़ने की अवधारणा थी, उस अवधारणा को शैव पंथियों ने उल्टा करते हुए इस मंदिर के बाह्य कला-कृति में पशु आवृति की नक्काशी को ही दिखाया है, जो शैव परंपरा में देवदासी प्रथा के उदय का सूचक है। देखें चित्र संख्या (45)

साक्ष्य संख्या : 3

## शैव पंथ द्वारा स्थापित शिवलिंग मंदिर 'पशुपतिनाथ मंदिर' मंदसौर (मध्य प्रदेश)

मध्य प्रदेश के शिवनी नदी के तट पर मंदसीर शहर बसा है। मंदसीर में काठमांडू के जैसे ही वज्रयानियों द्वारा निर्मित आठ मुखी मार्गदाता गौतम बुद्ध की आकृति प्राप्त हुई है। स्थानीय लोगों के अनुसार सन 1940 ईस्वी में उदाजी नाम का धोबी शिवनी नदी में एक शिला पर कपड़ा धो रहा था। लेकिन नदी कि जलधारा जैसे-जैसे कम हो रही थी वैसे-वैसे वह शिला भी पानी से बाहर आ रही थी। जब पूरी तरीके से वह शिला पानी से बाहर दिखने लगा तो वहां ब्राह्मणी परंपरा के पेशेवर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। सभी लोगों ने उस शिला पर बनी आकृति को काठमांडू के पशुपतिनाथ से जोड़ते हुए 'पशुपतिनाथ' मंदसीर की स्थापना कर दी। इससे भी बढ़कर चैतन्यदेव आश्रम मनपुरिया के अधिष्ठाता स्वामी प्रत्यक्षानन्द महाराज ने पंचकुंडात्मक महायज्ञ करते हुए भोले-भाले नव-ब्राह्मणी अनुयायियों के अंदर इसकी महत्ता 5 हजार वर्ष पूर्व की बता दी, जबिक इस शिला पर मार्गदाता गौतम बुद्ध की आठ मुख वाली आकृति बनी हुई है जिसकी ऊंचाई 7.5 फीट है। जिसे आज कोई भी जाकर देख सकता है। देखें चित्र संख्या (46) में।

साक्ष्य संख्या : 4

### शैव पंथ द्वारा स्थापित शिवलिंग मंदिर 'लिलौटीनाथ मंदिर' उत्तर प्रदेश

लिलौटीनाथ का शिव मंदिर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले से नौ किलोमीटर की दूरी पर शारदा नगर में अवस्थित है। इस मंदिर में स्थापित मूर्ति पूर्वकालीन है लेकिन इस मंदिर की बाहरी संरचना का निर्माण अंग्रेजी काल में स्थानीय जमींदार द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर में विराजित मूर्ति की सच्चाई यह है कि अंग्रेजी काल में कुछ लोग जमीन की खुदाई कर रहे थे, तभी जमीन के नीचे से एक गोलाकार पत्थर प्राप्त होता है जिस पर किसी की आकृति बनी हुई थी। इस बात की जानकारी से पूरे शहर में यह चर्चा का विषय बन गया। तभी वैदिक संस्कृति के काल्पनिक मनु महाराज के वंशजों का आगमन हो गया। मनु महाराज के वंशज पत्थर पर बनी आकृति को काफी गौर से अवलोकन करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह मूर्ति महाभारतकालीन है जो साक्षात भगवान शिव की है। इस शिव मंदिर को मुगलकाल में किसी मुगल सम्राट ने नष्ट कर दिया होगा, जिसकी वजह से उस मंदिर में विराजित शिव भगवान जमीन के अंदर दब गए होंगे। लेकिन मनु वंशजों द्वारा बताई गई सभी बातों को भारत के वैदिक अनुयायी लोग भी सुन रहे थे। वैदिक अनुयायियों को तो मानो महाभारत काल के विलुप्त शिव भगवान मिल गए। वे लोग अपनी इस खुशी के आगे उस मनुपुत्र से यह भी पूछना भूल गए कि ज्ञानी महोदय मुगलकाल से पूर्व भी भारत का स्वर्ण-काल था। उस काल में इस महाभारत काल के शिव मंदिर की चर्चा कहीं क्यों नहीं आई थी? इस पत्थर में जिस भी भगवान की आकृति बनी है वह आकृति मार्गदाता गौतम बुद्ध से क्यों मिलती है? जिसे चित्र संख्या (47) में आप लोग भी देख सकते हैं!

साक्ष्य संख्या : 5

### शैव पंथ द्वारा स्थापित शिवलिंग मंदिर 'इटखोरी का शिव मंदिर' झारखंड

इटखोरी का शिव मंदिर महाने नदी और बक्सा नदी के संगम पर अवस्थित है। इटखोरी शहर झारखंड राज्य में चतरा जिला के अंतर्गत अवस्थित एक प्रखंड का नाम है। इटखोरी से उत्खनन में बड़ी मात्रा में बौद्ध कालीन संरचना के अवशेष मिले हैं। लेकिन उन सभी प्राप्त साक्ष्यों का आज के वैदिक लोग अपने मनोनुकूल व्याख्या करते हुए उस अज्ञात वैदिक काल से तारतम्य मिलाते हुए झूम रहे हैं। प्राप्त साक्ष्यों में मार्गदाता गौतम बुद्ध की छोटी-छोटी आकृति बनी हुई एक गोलाकार पत्थर मिला है, जिसे आज के वैदिक अनुयायी लोग शिवलिंग बताते हुए जलाभिषेक की प्रथा आरंभ कराते हुए अपनी जीवकोपार्जन चला रहे हैं। जबिक वह एक मार्गदाता की मूर्ति है, जिन्होंने सभी से कहा था कि आपलोग कोई कर्मकांड करते हुए मुझसे कोई चमत्कार की उम्मीद नहीं

करना। लेकिन इटखोरी के बुद्धिजीवी भारी संख्या में मिले बौद्धिक अवशेष के बाद भी कर्मकांड में लगे हैं। इस मंदिर में बुद्ध मूर्ति के साथ-साथ बौद्ध स्तूप भी मिला है, जिसे आपलोग चित्र संख्या (48) में देख सकते हैं।

साक्ष्य संख्या : 6

## शैव पंथ द्वारा परिवर्तित शिव मंदिर 'बैजनाथ धाम उर्फ देवघर'

वैदिक अनुयायियों के अनुसार पूरे भारत में बारह ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें एक ज्योतिर्लिंग का स्थान बैजनाथ धाम है। आज वैदिक ग्रंथों की कथा अनुसार इस लिंग की स्थापना रामकालीन युग में स्वयं लंकाधिपति राजा रावण के द्वारा की गई थी। आज तक श्रीराम के किला और नगर का कोई साक्ष्य नहीं मिला है लेकिन उस काल में स्थापित शिवलिंग की कथा आज सबके सामने प्रचलित है। इसी से पता चलता है कि वैदिक अनुयायीगण अपने चक्षुज्ञान से कितना ज्यादा श्रुति-स्मृति की कथा से अभिभूत हैं।

देवघर मंदिर झारखंड राज्य में अवस्थित है। जहां जाने हेतु जसीडीह रेलवे स्टेशन से उतरकर सड़क मार्ग द्वारा 8.6 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है।

अब प्रश्न उठता है कि रामकालीन सतयुग काल के रावण द्वारा स्थापित मंदिर में मार्गदाता गौतम बुद्ध की सबसे विशाल और पुरानी मूर्ति कैसे स्थापित हो गई?

देवघर मंदिर परिसर के चारों तरफ अलग-अलग देवताओं की मूर्तियां स्वतंत्र रूप से अलग-अलग मंदिरों में स्थापित हैं। सभी मंदिरों के बीच वाले मंदिर में शिवलिंग स्थापित है। उस शिवलिंग के सटे दाहिने तरफ बनी मंदिर में 'काल भैरव' की मूर्ति स्थापित है। ये काल भैरव के रूप में किसकी मूर्ति स्थापित है? क्या किसी ने आज तक इस पर विचार करने का प्रयास किया है? या ऐसे ही भीड़ में अंधा बना हुआ भागता चला जा रहा है। यह काले रंग की चमकीले पत्थर से मथुरा कला में निर्मित मार्गदाता गौतम बुद्ध की मूर्ति है, जो भूमि स्पर्श मुद्रा में सुशोभित होकर बैठी हुई है। दूसरा, इसी प्रांगण में मुख्य शिवलिंग के बाई ओर बने मंदिर में 'आनंद भैरव' की मूर्ति स्थापित है। यह आनंद भैरव कौन हैं? ये आनंद भैरव मार्गदाता गौतम बुद्ध का

अवलोकितेश्वर बोधिसत्त्व का रूप है जो अपने दाहिने हाथ में शक्ति का प्रतीक बज़ लिए हुए हैं।

देवघर प्रांगण में सभी मूर्तियों में इन दोनों मूर्तियों की बनावट सबसे विशाल और मथुरा कला में भारत के सबसे पूर्व-काल में निर्मित मूर्तियां हैं। अब आप आज तय करें कि रावण कब भारत आया था? शिवलिंग को देवघर कब लाया था? मार्गदाता गौतम बुद्ध किस काल में लोगों को ज्ञान दिए थे? गौतम बुद्ध के कौन से अनुयायियों द्वारा गौतम बुद्ध की मूर्ति का निर्माण हुआ था? भारत में सबसे पूर्व किनकी मूर्ति बनी थी?

आज पुरातत्व विज्ञान द्वारा प्रमाणित है कि सबसे पहले बुद्ध की मूर्ति बनी थी और भारत में मूर्तियों का बनना ईस्वी सन के आसपास गंधार कला में और किनिष्क के काल में मथुरा कला के अंतर्गत आरंभ हुआ था। उसके पूर्व में कुछ ही मूर्तियों का मिलना होता है जिसकी बनावट भी प्राप्त मूर्तियों से भिन्न होती थी। आज उनका मिलना भी नगण्य मात्रा में है। लेकिन फिर भी पूर्व के उस बनावट में कोई वैदिक देवी-देवता की आकृति नहीं मिली है।

अब आपलोग आज तय करें कि आपकी जिंदगी में सवाल बनकर मार्गदाता गौतम बुद्ध बैठे हैं या आपके अंदर के भोलापन वाली अंधभिक्त! आज आपकी इसी अंधभिक्त वाली सोच के कारण आपके ज्ञान और भावना से खेलते हुए तथाकथित कुछ लोग अपनी काल्पिनक कहानियों में उलझाकर रखते हुए अपनी जीवकोपार्जन चला रहे हैं। आपलोग चित्र संख्या 49 और 50 में क्रमशः काल भैरव और आनंद भैरव की मूर्ति को देख सकते हैं।

साक्ष्य संख्या : 7

## शैव पंथ द्वारा परिवर्तित शिव मंदिर महामंडलेश्वर मंदिर (भभुआ) बिहार

बिहार के भभुआ जिला अंतर्गत कैमूर पहाड़ी पर मुंडेश्वरी देवी का विख्यात मंदिर अवस्थित है। इस मंदिर के प्रांगण में शिवलिंग स्थापित है जिसकी बनावट अशोक स्तंभ के जैसी है। इस स्तंभ की ऊंचाई वाले अग्रभाग पर पंचमुंखी आकृति बनी है। इसी आकृति को महामंडलेश्वर महादेव का रूप कहा जाता है। इस आकृति की बनावट में से कहीं पर भी आपको आज के शिव की पहचान नहीं मिलेगी, फिर भी इस परंपरा में रहकर अपना

जीवकोपार्जन करने वाले ज्ञानी लोग अपने अंधभक्तों के अंदर अपने दिव्य-ज्ञान का प्रकाश फैलाते हुए चामत्कारिक शिवलिंग बताते नहीं थकते हैं। वैदिक परंपरा के अनुयायियों हेतु यह मंदिर काफी प्राचीन है लेकिन इसकी प्राचीनता कितनी है यह आज तक इस परंपरा में पढ़े-लिखे किसी भी बुद्धिजीवी को मालूम नहीं है। परंतु इस मंदिर के आसपास काफी बिखरा हुआ प्राचीनकाल के साक्ष्य मिले हैं, जो 'संगम काल' की याद दिलाता है। प्राप्त सभी साक्ष्यों को पटना के संग्रहालय में आज भी देखा जा सकता है।

इस मूर्ति का फोटो नीचे दे रहा हूं। जिसे आपलोग चित्र संख्या (51) में अपनी आंखों से देख लें। यह मूर्ति मार्गदाता गौतम बुद्ध की है।

साक्ष्य संख्या : 8

# शैव पंथ द्वारा परिवर्तित शिवलिंग मंदिर कैलाशपुरी मंदिर

राजस्थान राज्य के उदयपुर शहर से 18 किलोमीटर उत्तर दो पहाड़ियों के बीच में एक कैलाशपुरी नाम का प्रसिद्ध मंदिर स्थापित है। इस कैलाशपुरी मंदिर में त्रिलोकी शिव का एक लिंग अवस्थित है जिसमें चार मुख की आकृति बनी है। इस वजह से इस शिवलिंग को एक लिंगी के नाम से पूरे मेवाड़ में जाना जाता है। वर्तमान एकलिंगी मंदिर की बाहरी बनावट का निर्माण 15वीं शताब्दी में महाराणा रायमल ने करवाया था। लेकिन इस चार मुख वाली काले पत्थर से बनी आकृति की बनावट को पुरातत्वज्ञाता द्वारा आठवीं शताब्दी की बताई जाती है, जो वज्रयानियों द्वारा निर्मित आकृति है। जिसे चित्र संख्या (52) में आपलोग गौर से देखें।

साक्ष्य संख्या : 9

# शैव पंथ द्वारा परिवर्तित शिवलिंग मंदिर गंधेश्वर महादेव मंदिर

छत्तीसगढ़ प्रदेश के महासमुंद जिला में महानदी तट पर सिरपुर नगर अवस्थित है। यह सिरपुर नगर पुरातात्विक स्थल के रूप में काफी मशहूर है। इस जगह से खुदाई में गुप्त कालीन बौद्ध साक्ष्य प्रचुर मात्रा में मिलने की वजह से इस जगह का संबंध पूर्व-कालीन बौद्ध सभ्यता से जुड़ जाता है। सिरपुर की खुदाई में बुद्ध की मूर्तियों का जो साक्ष्य मिला है उसमें बहुत सारा साक्ष्य अवलोकितेश्वर बुद्ध की मूर्ति से भी संबंधित है। इस वजह से आज के नववैदिक जीवकोपार्जन करने वाले या सामाजिक स्तर पर मान-सम्मान पाने वाले शैव और वैष्णव पंथियों ने अपनी-अपनी परिकल्पना से एक नए अवतारवाद की कहानी को गढ़ते हुए इसे दूसरी काल्पनिक संरचना का रूप देते जा रहे हैं। आज प्राप्त सभी साक्ष्यों को स्थानीय स्तर पर एक संग्रहालय का रूप देते हुए रखा गया है जिसे आगे वृहत अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय की रूप-रेखा देने की योजना है, लेकिन बौद्ध साक्ष्यों की वजह से सभी मनुवादियों का पैर रुक जाता है। देखें चित्र संख्या (53) में।

वैदिक अनुयायियों हेतु सिरपुर में आज सबसे मुख्य गंधेश्वर महादेव का मंदिर है। जो महानदी के उत्खनन वाले स्थल पर निर्मित किया गया है। खुदाई से लिखित दो स्तंभ प्राप्त हुए हैं, लेकिन भारत सरकार में बैठे लोगों को इसके अनुवाद को प्रकाशित करने में काफी डर लग रहा है कि कहीं वैदिक इतिहास का सारा भेद ही न खुल जाए! इस जीर्ण-शीर्ण-मंदिर का जीर्णोद्धार चौदहवीं शताब्दी में चिमनजी भोंसले ने करवाते हुए आगे की देखभाल हेतु इस मंदिर को कुछ जमीन दान दी थी, जो आज भी इसकी सच्चाई को बयान करता है कि इस मंदिर का निर्माण मुगलकाल में हुआ है।

इस जगह से खुदाई में जो लिंगनुमा आकृति मिली है उसमें मार्गदाता बुद्ध की आकृति बनी है।

फिर भी आज के शैव पंथी भोले-भाले अनुयायी कर्मकंडियों की बातों में मदमस्त हैं। आप इस मंदिर को चित्र संख्या (54) में देख सकते हैं।

साक्ष्य संख्या : 10

# शैव पंथ द्वारा परिवर्तित शिव मंदिर चतुर्भुज स्थान शिव मंदिर (मुजफ्फरपुर, बिहार)

इस जगह का नाम चार भुजा वाली मूर्ति की वजह से प्रसिद्ध था, लेकिन आज यह मुजफ्फरपुर का स्थान रेड लाइट एरिया के कारण काफी बदनाम है। कहा जाता है कि 1803 ईस्वी में मुजफ्फरपुर की बगल में तुर्की नामक स्थान से तीन फुट लंबी एक शिला मिली थी जिसके अग्रभाग के चारों दिशाओं पर चार आकृतियां बनी थीं। उस आकृति वाली शिला को मुजफ्फरपुर के इस स्थान पर स्थापित कर दिया गया था। जिसको शिवलिंग समझते हुए लोग

अभी तक जलाभिषेक करते आ रहे हैं। लेकिन उस शिला को देखकर आज कोई भी कह सकता है कि शिवलिंग ऐसा नहीं होता है। इस स्थान का नाम भी उसी चार आकृति की वजह से चतुर्भुज स्थान पड़ा था। चित्र संख्या (55) में आप लोग भी देख सकते हैं।

नोट : आज शिवलिंग स्थापित जितनी भी मंदिर या मूर्ति मिलती है अगर उस मंदिर या मूर्ति की बनावट राजपूतकाल के समय की या उसके पूर्व की है, तो उन सभी मंदिरों में लिंग की बनावट कुछ इस प्रकार की मिलती है।

देखे चित्र संख्या (56) बिहार, वैशाली का चतुर्मुखी लिंग। देखे चित्र संख्या (57) बिहार, बैकठपुर का महादेव मंदिर।

साक्ष्य संख्या : 11

### वैष्णव पंथ द्वारा परिवर्तित विष्णु अवतार मंदिर बद्रीनाथ मंदिर

भारत में विष्णु के अवतार में अवतिरत जितने भी मंदिर राजपूत काल या मुगलकाल के हैं उन सभी मंदिरों में स्थापित मूर्ति मार्गदाता गौतम बुद्ध की 'अवलोकितेश्वर मुद्रा' वाली है। आज जरूरत सिर्फ आपको ब्राह्मणी कल्पना से निकलकर उस सच्चाई को देखने की है।

भारत के चार प्रमुख धामों में से एक धाम का नाम 'बद्रीनाथ धाम' है। जिसे बद्रीनारायण मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर की मूर्ति ध्यान मुद्रा में है और साथ में कई अन्य मूर्तियां भी स्थापित हैं।

पूर्व-काल में इस जगह पर वज्रयानी परंपरा वाले लोग मार्गदाता गौतम बुद्ध की मूर्ति को स्थापित किए हुए थे। लेकिन 8वीं शताब्दी में केदारनाथ के आसपास आदिशंकर के बढ़ते प्रभाव का असर इस जगह पर भी पड़ गया था। जिसका परिणाम वज्रयानी परंपरा वाले लोग मार्गदाता की मूर्ति को वहीं छोड़कर तिब्बत की ओर पलायन कर गए। उसके बाद आदिशंकर के अनुयायी लोग मार्गदाता की मूर्ति को अलकनंदा नदी की बगल वाले तप्त कुंड में फेंक दिया था।

आदिशंकर द्वारा स्थापित शैव पंथ के कुछ सौ वर्षों बाद ही उससे अलग एक वैष्णव पंथ की स्थापना का श्रेय रामानुजाचार्य को जाता है। रामानुजाचार्य का कार्य-क्षेत्र मुख्य रूप से केदारनाथ की बगल में रमणीक बदरी के पेड़ (बेर) का जंगल था। यह वही बद्री का जंगल है जिसमें पूर्व-काल में वज्रयानियों द्वारा स्थापित मार्गदाता की मूर्ति को शैव पंथियों ने फेंका था। बदरी के तप्त कुंड में स्नान करते समय रामानुजाचार्य को मार्गदाता की मूर्ति मिली, जिसे विष्णु का अवतार समझते हुए उन्होंने वहीं अलकनंदा नदी के किनारे स्थापित करते हैं, जिसका नाम बद्री (बेर) के जंगलों से जुड़ता हुआ बद्रीनाथ रखा गया। जो आज बद्रीनाथ के नाम से जाना जाता है। आज बद्रीनाथ मंदिर की जो संरचना देखने को मिलती है उसका निर्माण रामानुज संप्रदाय के स्वामी वरदराज की प्रेरणा से पंद्रहवीं शताब्दी में गढ़वाल के राजा ने करवाया था। इस मंदिर में स्थापित मार्गदाता की मूर्ति को आप लोग चित्र संख्या (58) में देख सकते हैं।

#### साक्ष्य संख्या : 12

### वैष्णव पंथ द्वारा परिवर्तित मुक्तिनाथ मंदिर मुक्तिनाथ मंदिर

मुक्तिनाथ नेपाल राष्ट्र के मुस्तांग जिले में अवस्थित एक प्रसिद्ध और दर्शनीय पावन स्थल है। जहां, प्रकृति और अध्यात्म का सुंदर तालमेल मन को मोह लेता है। नेपाल के सात प्रमुख तीर्थ-स्थलों में मुक्तिनाथ भी एक है। काली गंडकी नदी के पावन जल से प्रच्छालित, नीलिगरी और धौलागिरी के हिमाच्छादित श्रृंखलाओं से सुशोभित, हरी-भरी पहाड़ियों से सुसज्जित और तेज गित से बहती निदयों की जलधारा की ध्वनि से गूंजता मुक्तिनाथ क्षेत्र को मान्यता अनुसार भगवान विष्णु और आदिदेव महादेव के निवास स्थल के रूप में दर्शनीय और पूजनीय माना जाता है।

मुक्तिनाथ मंदिर जाने हेतु काठमांडू होते हुए पोखरा जाना होता है। उसके बाद पोखरा से मुक्तिनाथ की यात्रा प्रारंभ होती है। पैगोडा शैली में बनाया गया यह मंदिर 14 फीट ऊंचा और 8 फीट चौड़ा है। मान्यता अनुसार मंदिर के अंदर भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी और गरुड़ विराजमान हैं।

परंतु आप मंदिर में विराजित तीनों मूर्ति को गौर से देखेंगे तो बीच में मार्गदाता गौतम बुद्ध की मूर्ति को कोई भी साफ-साफ पहचान सकता है। उस मूर्ति में कान की बनावट लम्बी है जो सिर्फ बुद्ध की मूर्ति में ही पाई जाती है। मुख्य मूर्ति के एक ओर महिला बोधिसत्त्व और दूसरी ओर पुरुष

बोधिसत्त्व की मूर्ति विराजित है। उसी का परिणाम है कि इस मंदिर में आज भी एक महिला पुजारी तैनात होती है, जो बौद्ध धर्मावलम्बी होती है।

मुक्तिनाथ स्थल को बौद्ध मतावलम्बी लोग अवलोकितेश्वर के रूप में पूजते हैं। इस मंदिर में स्थापित मार्गदाता की मूर्ति को आप लोग चित्र संख्या (59) में देख सकते हैं।

साक्ष्य संख्या : 13

### वैष्णव पंथ द्वारा काबिज मंदिर तिरुपति मंदिर

इस मंदिर की स्थापना काल दक्षिण के चोल वंश के काल से जाना जाता है। दिक्षण भारत में नौवीं शताब्दी से लेकर तेरहवीं शताब्दी तक परवर्ती चोल शासकों का प्रभुत्व छाया हुआ था। चोल शासक ने अपने काल में करीब 1400 मंदिरों का निर्माण करवाया था। परंतु इनके द्वारा निर्मित सभी मंदिरों में 'अवलोकितेश्वर बुद्ध' की मूर्तियों की झलक मिलती है। इनके द्वारा निर्मित सभी मंदिरों की बाहरी नावट की प्रसिद्धि चोल कला के रूप में आज भी विख्यात है।

चोल साहित्य में इस तिरुपति मंदिर को त्रिवेंगदम भी कहा गया है।

इस मंदिर में स्थापित मूर्ति को तिरुपित बालाजी या वेंकटेश्वर जी भी कहा जाता है। इस मूर्ति की बनावट पर गौर करें, अवलोकितेश्वर बुद्ध की जो आकृति आपने ऊपर देखी होगी बिल्कुल वैसी ही आकृति इस मूर्ति में भी है। एक हाथ में शंख है जिसका अर्थ अज्ञानता से उठाकर अच्छे कर्म और दूसरों की भलाई करना है, दूसरे हाथ में चक्र है जो धर्म-चक्र को बढ़ाते रहने की पहचान है, तीसरे हाथ में गदा पद्मधारी रखे हुए हैं जो शक्ति का प्रतीक है। ऐसे इस मंदिर के निर्माण में चोल शासकों के अलावा होयसल और विजय नगर के राजाओं का भी काफी योगदान रहा है। तिमल राज्य के अंदर 1050 ईस्वी में रामानुजाचार्य का जन्म हुआ और उनकी शिक्षा-दीक्षा शैव पंथियों के आश्रम में हुई। परंतु ये उस अद्वैतवाद की शिक्षा 'ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या' से असंतुष्ट होकर अपना एक अलग 'अवतारवाद' की अवधारणा पर 'द्वैतवाद' की नींव रखी, जिसे 'वैष्णव पंथ' भी कहते हैं। इसके पहले पूरे भारत में कहीं पर भी वैष्णव या विष्णु के अवतारवाद वाली किसी भी कहानी का साक्ष्य नहीं मिलता है। इसी वैष्णव पंथ की स्थापना के बाद से

'अवलोकितेश्वर बुद्ध या बोधिसत्त्व' प्राप्त जितनी भी पूर्व-काल में बनी मूर्तियां या मंदिर थे, उन सभी स्थलों पर इनके अनुयायी लोग अपना आधिपत्य जमाते हुए अपनी अवतारवादी मान्यता से वैष्णव पंथ में परिवर्तित करने का काम करने लगे थे। जन्म स्थान तिमलनाडु होने की वजह से इस मंदिर में भी स्थापित अवलोकितेश्वर बुद्ध की मूर्ति को विष्णु का अवतार बोलते हुए अपने वैष्णव पंथ के अधीन कर लिया था।

आप आज इस मंदिर में स्थापित मूर्ति को देख सकते हैं। इस मूर्ति के मुकुट के अंदर घुंघराला बाल यानी मथुरा कला में निर्मित मार्गदाता की मूर्ति को देख सकते हैं। मूर्ति के कान की बनावट भी मथुरा कला वाली लम्बी है। बाकि नाक और मुख की बनावट को आप देख ही रहे हैं। आज भी इस मंदिर में पूर्व-काल से एक परंपरा चली आ रही है जिस परंपरा को आज सिर्फ बौद्ध अनुयायी ही जीवित रखे हुए हैं। वह परंपरा है सर मुंडन की! आज भी इस मंदिर में कर्मकांडियों द्वारा उस परंपरा को जीवित रखा गया है।

15वीं शताब्दी तक विजय नगर शासन के अभिलेख अनुसार इस मंदिर की ख्याति ज्यादा नहीं हुई थी लेकिन मुगल और अंग्रेजी काल से इसकी ख्याति बढ़नी शुरू हुई जो आज अंधभक्तों के कारण ऊंचाई पर है।

चित्र संख्या (60) में आपलोग भी बालाजी की मूर्ति को देख सकते हैं। साक्ष्य संख्या : 14

### वैष्णव पंथ द्वारा काबिज मंदिर लक्ष्मण मंदिर 'सिरपुर' छत्तीसगढ़

इस मंदिर का नाम लक्ष्मण मंदिर है, लेकिन इसमें एक भी लक्ष्मण की मूर्ति देखने को नहीं मिलेगी। यह लक्ष्मण मंदिर छत्तीसगढ़ राज्य के महासमुंद जिले में सिरपुर नगर में अवस्थित है। पुरातात्विक उत्खनन में इस जगह से काफी मात्र में गुप्तकालीन बौद्ध अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये सभी बौद्ध अवशेष अवलोकितेश्वर मुद्रा वाली मार्गदाता गौतम बुद्ध से जुड़े हैं। जिनमें लक्ष्मण मंदिर और गंधेश्वर महादेव का मंदिर प्रमुख है। ऊपर में आप लोग गंधेश्वर महादेव की कथा पढ़ चुके हैं।

लक्ष्मण मंदिर के नाम से आज जो प्रसिद्ध मंदिर है उसके अंदर 'अवलोकितेश्वर बुद्ध' की मूर्ति है, जो आज विष्णु के नाम से जानी जाती है। इस मंदिर के उत्खनन में एक शिलालेख मिला है जिससे इस मंदिर के निर्माण की जानकारी प्राप्त होती है। प्राप्त शिलालेख में लिखा है कि इस मंदिर का निर्माण हर्षगुप्त की विधवा रानी बासटा देवी ने छठी शताब्दी में करवाया था। ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन यह पहला मंदिर मिला है। ह्वेनसांग ने भी अपनी यात्रा वृत्तांत में इस स्थल में निर्मित सभी बुद्ध विहारों की चर्चा विस्तार से की है।

इस मंदिर को तीन भागों में बांटकर निर्माण किया गया है। प्रथम भाग मंदिर का गर्भगृह है जिसमें अवलोकितेश्वर मुद्रा में मार्गदाता बैठे हैं, दूसरे भाग में मंदिर का निकास द्वार है जिसमें नक्कासी द्वारा मार्गदाता का अवलोकितेश्वर यानी अवतार वाली कई मुद्राओं में उनकी मूर्ति नक्काशी की गई है। तीसरा इसके बाहर एक मंडपनुमा आकृति की बनावट मिली है जिसमें कई खंभों द्वारा लोगों को ध्यान साधना हेतु बैठने की व्यवस्था रही होगी। इन सभी खंभों पर मार्गदाता की आकृति मिलती है।

चित्र संख्या (61) में आप सभी आकृति को देख सकते हैं। साक्ष्य संख्या : 15

# वैष्णव पंथ द्वारा काबिज मंदिर अष्टभुजी देगुन गुरु मंदिर (छत्तीसगढ़)

छत्तीसगढ़ में सक्ती से 10 कि.मी. खरिसया से 14 कि.मी. पर जांजगीर चांपा जिला में अड़भार नगर बसा है। जिसे 850 ईस्वी से पूर्व-काल में अष्ट द्वार नगर कहा जाता था। लगभग 5 कि.मी. की परिधि में बसा यह नगर गुप्त काल में खगोलीय वैद्यशाला एवं बौद्धिक शिक्षा का केंद्र था। साक्ष्य के रूप में आज हर जगह बिखरी खंडित मूर्ति अवशेष को देखा जा सकता है। आज भी यहां के लोगों को घरों की नींव खोदते समय प्राचीन टूटी-फूटी मूर्तियां या पुराने समय के सोने-चांदी के सिक्के, प्राचीन धातु के कुछ-न-कुछ सामान अवश्य प्राप्त होते हैं।

आपलोग इस मंदिर में विराजित मुख्य मूर्ति के बगल में काले पत्थर से बनी हुई 'देगुन गुरु' की मूर्ति को देखें! साथ ही इस मंदिर में बिखरे हुए अष्टकमल की आकृति वाली मुद्रासन भी देखें, जिस अष्टकमल पर गौतम बुद्ध की मूर्ति स्थापित होती थी। इसको आपलोग चित्र संख्या (62) में देख सकते है।

साक्ष्य संख्या : 16

### वैष्णव पंथ द्वारा काबिज मंदिर उड़ीसा का सूर्य मंदिर

उड़ीसा का सूर्य मंदिर आज के सभी वैदिक अनुयायियों हेतु चामत्कारिक मंदिर है। लेकिन इसके सही चमत्कार की जानकारी किसी को नहीं है। आइए इसकी चमत्कारी विशेषताओं को समझते हैं।

इस मंदिर के चामत्कारिक मूर्ति को काला पहाड़ नाम के मुस्लिम शासक ने तोड़ कर इसमें रखी मूर्ति को समुद्र में फेंक दिया था, लेकिन उस समय इसमें कोई चमत्कार नहीं हुआ था।

इस मंदिर का पुनरुद्धार तेरहवीं शताब्दी में गंग वंश के राजा 'नरसिंहदेव' के द्वारा करवाया गया था।

अब आप इस मंदिर की बनावट को गौर से देखें! इस मंदिर की बनावट में दो प्रकार की शैली और दो काल के साथ दो प्रकार के पदार्थों का उपयोग साफ-साफ दिखेगा। पहला काले पत्थर से बनी मूर्ति है जो गुप्त काल की प्रतीत होती है और दूसरी बनावट तेरहवीं शताब्दी के आसपास की दिखती हैं, जिसमें बलुआ पत्थर की मूर्ति है।

अब आप स्वयं तय करें कि नरिसंह देव ने इसे बनाया था या पूर्व-काल की रही किसी अन्य स्थल के बनावट को बदलते हुए इन्होंने सिर्फ इस मंदिर का पुनरुद्धार किया था।

सबसे अधिक आश्चर्य वाली बात यह है कि इसमें 'आष्टांगिक मार्ग' के चक्रों वाली बनावट की भरमार है, जिसे आज रथ का पिहया बोला जाता है। लेकिन इस चक्र के बनावट पर गौर फरमाएं तो यह आठ अंगों वाले मार्ग का प्रतीक चिह्न 'आष्टांगिक मार्ग' है। आप इन सभी साक्ष्यों को चित्र संख्या (63, 64) में देख सकते हैं।

साक्ष्य संख्या : 17

### वैष्णव पंथ द्वारा काबिज मंदिर देव का सूर्य मंदिर (बिहार)

देव का सूर्य मंदिर औरंगाबाद जिला (बिहार) के दक्षिण पूर्व में 10

किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर का शिल्प उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर से मिलता-जुलता है। देव सूर्य मंदिर दो भागों में बना है। पहला गर्भगृह जिसके ऊपर कमल के आकार का शिखर है और शिखर के ऊपर सोने का कलश है। दूसरा भाग मुखमंडप है जिसके ऊपर पिरामिडनुमा छत और छत को सहारा देने के लिए नक्काशीदार पत्थरों का बना स्तंभ है। तमाम हिंदू मंदिरों के विपरीत पश्चिमाभिमुख देव सूर्य मंदिर देवार्क माना जाता है। मंदिर के स्थापत्य से प्रतीत होता है कि मंदिर के निर्माण में उड़ीया स्वरूप नागर शैली का समायोजन किया गया है। नक्काशीदार पत्थरों को देखकर भारतीय पुरातत्व विभाग के लोग मंदिर के निर्माण में नागर एवं द्रविड़ शैली के मिश्रित प्रभाव वाली वेसर शैली का भी समन्वय बताते हैं। पुरातत्विद इस मंदिर का निर्माण काल आठवीं-नौवीं सदी के बीच का मानते हैं।

मंदिर के बाहर में एक पालि भाषा और धम्म (ब्राह्मी) लिपि में लिखा शिलालेख मिला है फिर भी इस मंदिर के अनुयायियों द्वारा इस मंदिर का निर्माण साढ़े सात लाख वर्ष पहले का बताया जाता है जबिक आज सभी को पता है कि पालि भाषा में शिलालेख किस काल में लिखे जाते थे। पूर्व-काल में इस मंदिर के प्रांगण में एक स्तंभ हुआ करता था जो आज देखने को नहीं मिलता है। जिसे आप लोग चित्र संख्या (65) में देखे सकते हैं। जिसे आज नष्ट कर दिया गया है। इस मंदिर में तीन मूर्तियां स्थापित हैं। आप उस मूर्ति को देखकर स्पष्ट बता सकते हैं कि यह मूर्ति भगवान बुद्ध की है। लेकिन आज मंदिर से अपना रोजगार चलाने वाली प्रजाति ने इस मूर्ति की मूल बनावट को कपड़े से छिपाकर सूर्य देवता का रूप दे दिया है और इसे एक त्रेतायुगीन काल्पनिक कहानी से जोड़ते हुए भक्तों के दिलोदिमाग में बैठा दिया है। आप मंदिर के पुराने चित्र और मंदिर की मूर्ति को चित्र संख्या (66) में देख सकते हैं। साथ ही मंदिर की दीवार से बाहरी दिशा में सटी हुई एक मूर्ति है उसको भी चित्र संख्या (67) में देख सकते हैं।

साक्ष्य संख्या : 18

### वैष्णव पंथ द्वारा काबिज मंदिर जगन्नाथ मंदिर

इस मंदिर का जीर्णोद्धार कलिंग राजा अनंतवर्मन चोडगंग देव ने 1174 ई.

में करवाया था। यानी इसकी स्थापना पूर्व-काल की रही होगी जिसको ये अपने वैष्णव परंपराओं और संत रामानंद के अनुसार परिवर्तित करवाया था। इसलिए इस मंदिर पर गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के लोगों का विशेष प्रभाव है।

कुछ इतिहासकारों का मत है कि इस मंदिर के स्थान पर पूर्व में एक बौद्ध स्तूप था। उस स्तूप में गौतम बुद्ध का एक दांत रखा था। बाद में इस 'दांत' को सिरीलंका पहुंचा दिया गया। उस काल में बौद्ध धर्म के अवलोकितेश्वर मार्ग को वैष्णव संप्रदाय ने मनोसात कर लिया था। यह घटना दसवीं शताब्दी के लगभग की है।

आइए उस वैष्णव मंदिर के बुद्ध मंदिर होने के साक्ष्य पर गौर करते हैं। सर्वप्रथम यह मंदिर वक्र रेखीय आकार का है, जिसके शिखर पर (गौतम बुद्ध का आष्टांगिक मार्ग) आठ अंगों वाले मार्ग का प्रतीक चक्र लगा है जिस चक्र के साथ बुद्ध का प्रतीक हाथी का सिर भी लगा है। जिसे चित्र संख्या (68) में देखें। साथ ही इस मंदिर के प्रवेश-द्वार पर दो सिंह विराजित हैं, जो सम्राट अशोक का रक्षित प्रतीक चिह्न है। आज भी इस मंदिर के मुख्य-द्वार के ठीक सामने एक सम्राट अशोक का लाट खड़ा है। इन सभी साक्ष्यों को आज भी चित्र संख्या (69) में देखा जा सकता है।

साक्ष्य संख्या : 19

### शाक्त पंथ द्वारा काबिज मंदिर मुंडेश्वरी देवी मंदिर (बिहार)

बिहार के कैमूर पहाड़ी पर अवस्थित 'मुंडेश्वरी देवी' मंदिर है। इस मंदिर की कोई प्रमाणिकता नहीं मिलती है अगर मिलती है तो सिर्फ किवदंती। लेकिन इस मंदिर की बाहरी संरचना गुप्त काल जैसी बनावट और पत्थरों के सदृश्य है।

पहाड़ी के ऊपर मंदिर जाने के रास्ते पर बनी सीढ़ियों पर तिमल भाषा में अंकित कुछ शब्द मिलते हैं और साथ ही तिमल संगम काल के कुछ सिक्के भी मिले हैं। यानी दिक्षण का 'संघ काल' जो वज्रयानी व्यवस्था का काल था, उसका साक्ष्य छोड़ता है। उसी मंदिर के आसपास काफी मात्रा में टूटी हुई अवस्था में बिखरी मूर्तियां मिली हैं। जिसको आज पटना के संग्रहालय में देखा जा सकता है।

आज ब्राह्मणों द्वारा अपने अंधभक्तों को इस मंदिर की चामत्कारिक शक्ति से काफी डराया जाता है। लेकिन इस स्थान पर जिनकी मर्ति लगी है, वे सभी

मनुष्यों को किसी भी प्रकार की चामत्कारिक शक्ति के वहम से दूर रहने को कहते थे। अब आप उस मुंडेश्वरी देवी मंदिर में विराजित मूर्ति को गौर से देखें! कुछ दिखा! मूर्ति के सिर को देखें! कुछ दिखा! इस मूर्ति में आपको कुछ दिखा तो समझो कि आप ब्राह्मणी आडंबर में आडंबर मुक्त होते हुए उस अंध परंपरा से निकलते हुए 'अपनी बुद्धि के शरण' में जा रहे हो। मुंडेश्वरी देवी की मूर्ति को चित्र संख्या (70) में देखें।

साक्ष्य संख्या : 20

### शाक्त पंथ द्वारा काबिज मंदिर भद्रकाली मंदिर

मां भद्रकाली मंदिर, ईंट खोरी में महाने एवं बक्सा नदी के संगम पर अवस्थित है। ईंटखोरी, चतरा जिला (झारखंड) में एक प्रखंड मुख्यालय है। ईंटखोरी हजारीबाग से उत्तर में, चौपारण से लगभग 16 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है।

अब आप भी इस माता की तस्वीर को देखें, इस आकृति में शुद्ध रूप से बुद्ध की आकृति है। फिर भी कैसे ब्राह्मण इस मूर्ति की आकृति को चुंदरी और मुकुट से छुपाते हुए अंधभक्तों को इसे भद्रकाली कहकर मूर्ख बना रहे हैं।

प्रमाण आपके सम्मुख है। यानी इस मंदिर के पंडा पुजारी को इन सभी बातों की जानकारी है लेकिन वह पुजारी अपनी जीविकोपार्जन के स्वार्थ हेतु, इस परंपरा के अनुयायियों को उल्लू बनाने में कोई लज्जा-संकोच नहीं कर रहा है। आप चित्र संख्या (71) में भद्रकाली को देख सकते हैं।

साक्ष्य संख्या : 21

### शाक्त पंथ द्वारा काबिज मंदिर किरीट शक्तिपीठ

भारत में कुल 51 शक्तिपीठ हैं, जिनमें प्रथम शक्ति पीठ में 'किरीट शक्तिपीठ' का नाम आता है। यह स्थल हावड़ा स्टेशन से 7.5 कि.मी. बड़नगर के पास हुगली नदी (गंगा) के तट पर अवस्थित है। ब्राह्मणी मान्यता अनुसार यहां माता का 'मुकुट' गिरा था।

अब आप माता के इस मुकुट को गौर से देखें और तय करें कि इस मुकुट के अंदर जो आकृति दिख रही है वह गौतम बुद्ध की आकृति है या किसी किरीट नाम की कोई माता की है? आज लोगों के अंदर इतनी जानकारी प्राप्त होने के बाद भी ब्राह्मणों द्वारा कैसे दिग्भ्रमित किया जाता है उसका साक्षात नमूना आपके सामने है। आप चित्र संख्या (72) में मुकुट देख सकते हैं।

साक्ष्य संख्या : 22

### वैदिक परंपरा द्वारा नवस्थापित आंजनधाम

कर्मकांडी ब्राह्मणों के अनुसार भगवान हनुमान जी के जन्म का इतिहास झारखंड के गुमला जिले के उत्तरी क्षेत्र में अवस्थित आंजन ग्राम से जोड़ के देखा जाता है। सब की ऐसी मान्यता है कि यहीं माता अंजनी ने भगवान हनुमान को जन्म दिया था। माता अंजनी के नाम से ही इस गांव का नाम आंजन पड़ा है। आंजनधाम गुमला शहर से 20 कि.मी. दूर जंगलों के बीच है। इस जगह पर हनुमान जी की बाल्यकाल की एक पौराणिक मूर्ति मिली है, उसे आज कोई भी देखकर बता सकता है कि यह मूर्ति मार्गदाता गौतम बुद्ध की बाल्यकाल की है। लेकिन इन सभी अंध-भक्तों को समझाए कौन!

1953 में अंध श्रद्धालुओं ने मिलकर अंजनी माता के साथ अन्य मूर्तियों को स्थापित करते हुए एक मंदिर का रूप दिया। चित्र सं. (73) में आप लोग पौराणिक मूर्ति को देख सकते हैं।

साक्ष्य संख्या : 23

### वैदिक परंपरा द्वारा अपहत 'ओम'

अभी तक आप लोग साक्ष्य के तौर शैव पंथियों द्वारा शिवलिंग, वैष्णव पंथियों द्वारा अवतार मंदिर और शाक्त पंथियों द्वारा शिक्त पीठ का मंदिर देखे हैं। अब इन तीनों (शैव, वैष्णव, शाक्त पंथ) के मूल मंत्र में जिस 'मंत्र ध्विन' का प्रयोग होता था, उस ध्विन धातु की प्रमाणिकता देखें कि वह प्रथम बार कहां और किस रूप में पाई गई थी।

# 'ओम मणि पद्मे हुम'

भारत में स्थापित महायानी परंपरा के बाद से अवलोकितेश्वर बोधिसत्त्व द्वारा वज्रयानी, तंत्रयानी, शक्तियानी परंपरा का उदय होता है। इन तीनों में एक

ध्विन मंत्र का उपयोग मिलता है। ये तीनों मार्ग का उद्गम लगभग छठी शताब्दी से आठवीं शताब्दी के बीच में 'महायान बौद्ध' परंपरा से निकलता है। इस ध्विन मंत्र का संबंध अवलोकितेश्वर बुद्ध (करुणा के बोधिसत्त्व) से है।

कुछ जगह आज यह मंत्र अवलोकितेश्वर बुद्ध के साथ शिलाओं पर भी लिखा हुआ मिलता है। उस समय की बौद्ध परंपरा में 'प्रार्थना चक्र' होता था जिस पर यह ध्विन मंत्र 'ओम मिण पद्मे हुम' लिखा रहता था। धर्म-चक्र का प्राप्त साक्ष्य नीचे दे रहा हूं।

यह मंत्र भारत के साथ-साथ अन्य देशों के भी प्रार्थना चक्र पर लिखा हुआ मिलता है, जिस पर उस देश की भाषा में 'ओम मिण पद्मे हुम' लिखा हुआ देख सकते हैं।

जैसे:— तिब्बत :— क्रिंक हिर्म हुँ हुँ, मंगोलिया :— ゃくん ゃっかん かっ, चीन :— **唵嘛呢叭咪吽**, कोरिया :— 음 마니 반매 홈, जापान :— オンマニパドメフン, बर्मा :— òun ma nị pa? mè hòun, वियतनाम :— Án ma ni bát mê hòng, थाई :— โอม มณี ปักเม หุม', फिलिपीन :— Um ma ni pa mi hon ।

प्रार्थना चक्र चित्र संख्या (74) में देखें।

# घालमेल का निष्कर्ष

आप लोगों ने ऊपर साक्ष्यों के साथ प्राकृतिक हिमखंड रूपी स्तूप से निकलने वाली गंगोत्री में विपस्सना जैसी मंदाकनी और अलकनंदा जैसी आर्य-सत्य के मिलने से बनने वाली कुदरती ज्ञान रूपी बौद्धिक गंगा को देखा। इसी कुदरती बुद्धि रूपी गंगा में लगभग हजार वर्षों के बाद से अवलोकितेश्वर रूपी परंपरा की उत्पत्ति होती है, जिसमें कुछ व्यक्ति अपने आपको अलौकिक ईश्वर समझने लगे। जिसका परिणाम इस बौद्धिक रूपी शील समाधि प्रज्ञा वाली गंगा में से इन लोगों ने अपने स्वार्थ में हुबली और पद्मा जैसी कई अन्य छोटे-छोटे शैव पंथ, वैष्णव पंथ और शाक्त पंथ का उदगम करने लगे। जिसको आप लोगों ने साक्ष्यों के साथ ऊपर में देखा है। ये हुगली जैसे शैव पंथ और पद्मा जैसे वैष्णव पंथ ही आगे बंगाल की खाड़ी में मिलकर खारा पानी के जैसे छुआछूत वाला विध्वंसक वैदिक संप्रदाय बनता है जो उस समुद्री खारे पानी जैसा किसी के पीने लायक, भोजन बनाने लायक या किसी के खेती करने जैसे अन्य कार्यों के लायक भी नहीं होता है। आज उसको लोग सिर्फ देख सकते हैं कि मेरी वैदिक समूह रूपी खाड़ी इतनी विशाल है।

इतने साक्ष्य देखने के बाद भी यदि कोई व्यक्ति इस वैदिक संप्रदाय रूपी युग को 850 ईस्वी से पूर्व का मानता है तो यह सिर्फ उसकी मान्यता हो सकती है लेकिन उस मान्यता को साक्ष्यों के साथ-साथ जान्यता में बदलने का काम आज तक कोई नहीं कर पाया है।

वैसे यदि कोई बंधु-बांधव हैं जो इस वैदिक सभ्यता, वेद ग्रंथ, संस्कृत की ऋचाओं और ईश्वरीय मूर्ति का कोई प्राचीनकालीन साक्ष्य दिखा सकें तो उनका स्वागत है।

इन बातों पर आज अधिकांश बंधु कहते हैं कि मैं पुरातत्व का ज्ञाता थोड़े हूं कि इन सब बातों की जानकारी मेरे पास होगी! बात सही है कि आप उसके ज्ञाता नहीं है, लेकिन यह भी नहीं है कि आप अज्ञानी हैं! इसके लिए बेहतर तो यही होगा कि आप अपने निकटतम किसी राष्ट्रीय संग्रहालय में चले जाएं।

अब आप उस संग्रहालय में 850 ईस्वी से पूर्व में उत्खनन से प्राप्त सभी साक्ष्यों को देखकर अपनी अनुभूति वाली प्रज्ञा को जागृत करें। फिर आप बताएं कि क्या इस संग्रहालय में उत्खनन से प्राप्त कोई साक्ष्य वैदिक सभ्यता, वेद ग्रंथ, संस्कृत की ऋचाएं, ब्राह्मण वर्ण युक्त समाज या वैदिक देवी-देवता की मूर्ति आदि की प्राचीनता को दर्शाता है?

#### नहीं न!

भारत के सभी संग्रहालय में रखे साक्ष्य आज चीख-चीख कर कह रहे हैं कि 850 ईस्वी से पूर्व में सिर्फ प्राकृतिक ज्ञान वाली बौद्धिक सभ्यता-संस्कृति ही थी, इसके अलावा अन्य कोई भी वैदिक सभ्यता संस्कृति का साक्ष्य व प्रमाण नहीं है। साथ ही 850 ईस्वी से पूर्व की सभ्यता में सुप्रसिद्ध अनेक शिक्षण संस्थान और अनेक नामचीन सम्राटों का शासन हुआ करता था। उन सभी शिक्षण संस्थानों और सम्राटों द्वारा लिखित या लिखवाए गए अनेक अभिलेख आज खुदाई में प्राप्त हुए हैं। अब आप लोग उन प्राप्त अभिलेखों में से कहीं भी या किसी भी जगह में ऐसा लिखा हुआ दिखा सकते हैं, जिससे आज यह प्रमाणित हो कि उस काल में भी वैदिक ग्रंथ और ब्राह्मण वर्ण जैसी कुछ सभ्यता-संस्कृति मौजूद थी!

#### नहीं न!

फिर भी आज वैदिक परंपरा से लाभ प्राप्त भारतीय इतिहास के लेखक अपनी लेखनी द्वारा सकारात्मक अथवा नकारात्मक किसी भी तरह उस वैदिक ग्रंथ और ब्राह्मण वर्ण को सत्यापित करते आ रहे हैं। आज उसी का परिणाम है कि उन लेखकों द्वारा लिखित सभी किताबों से शिक्षित अधिकांश लोग ब्राह्मण वर्ण और वैदिक ग्रंथों की पुरातात्विक प्रामाणिकता को देखे बिना ही उसको मानते हुए अनुसरण करते चले आ रहे हैं।

भाई! उस लेखक को तो ऐसा लिखने से सामाजिक तौर पर मान-सम्मान प्राप्त हो रहा है लेकिन उनके अनुयायियों को क्या मिल रहा है?

### ॥ भवतु सब्बमंगलं ॥

# फोटो एलबम

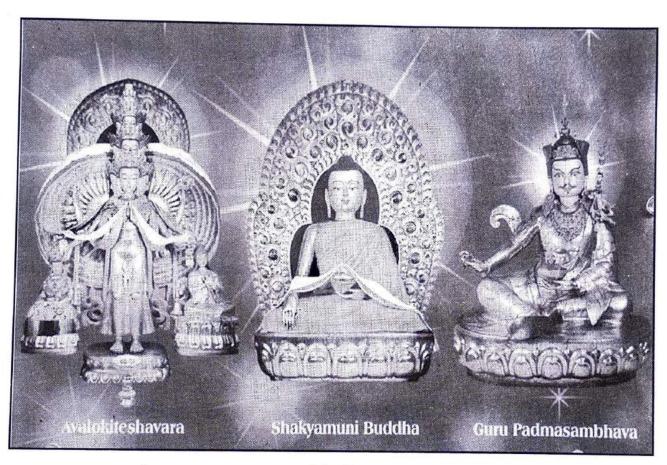

1. अवलोकितेश्वर बुद्ध



2. पाषाण युग



3. नव पाषाण युग

136 / वैदिक युग का घालमेल



3. नव पाषाण युग



4. सिंधु सभ्यता





6. सिंधु सभ्यता



7. सिंधु सभ्यता



8. सिंधु सभ्यता



9. सिंधु सभ्यता (1)



9. सिंधु सभ्यता (A)



9. सिंधु सभ्यता (**B**)



10. मातृ देवी



11. सिंधु सभ्यता



11. सिंधु सभ्यता (A)



11. सिंधु सभ्यता (B)

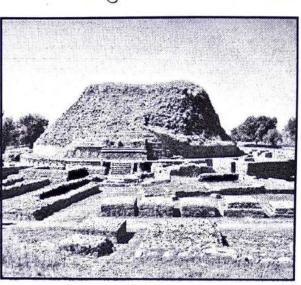

12. तक्षशिला



13. पेशावर



14. साइक्लोपियन दीवाल

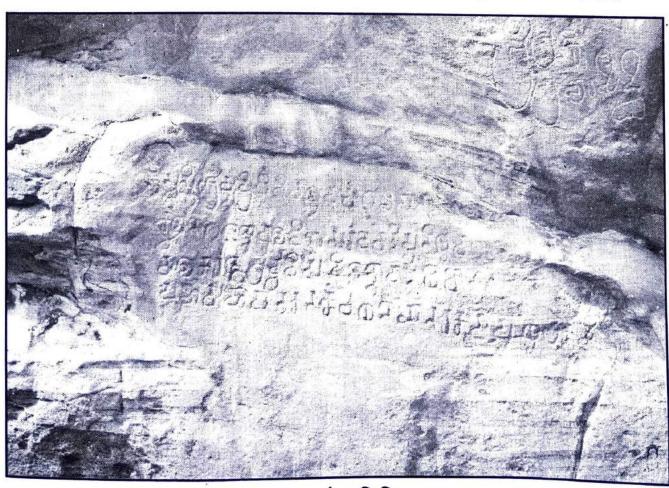

15. शंख लिपि



16. वेणुवन



17. अभिलेख



18. सम्राट का क्षेत्र



20. भरहुत लेख

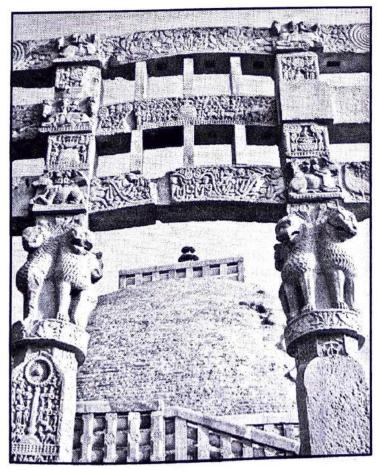

23. सांची स्तूप



19. बृहद्रथ क्षेत्र

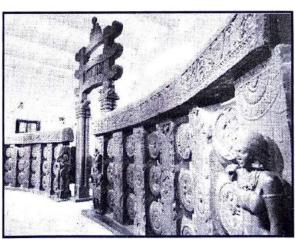

21. भरहुत गैलरी

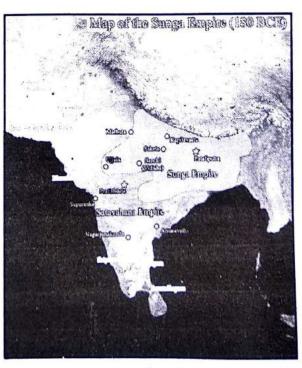

22. सुंग क्षेत्र

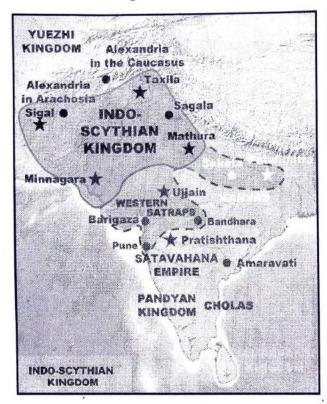

24. कण्व क्षेत्र

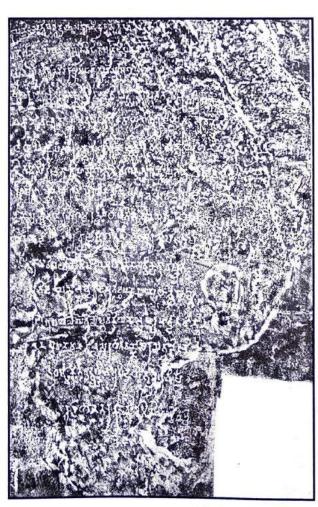

27. जूनागढ़ अभिलेख



25. बोधि आसन



26. बोधि पाद



28. रुद्रदामन की मुद्रा





29. मथुरा संग्राहलय

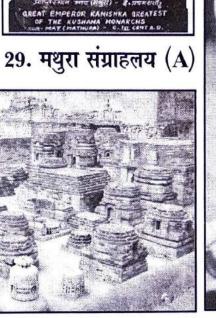

31. नालंदा



30. मथुरा संग्राहलय





31. नालंदा

31. नालंदा

32. गुप्त मुद्रा



# Bhagavad Gita : अध्याय 2 का श्लोक 46

यावानर्थं उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके । तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । मा कर्मफलहेतुर्भुमी ते संगोऽस्त्वकर्मणि ॥

भावार्थ सब ओर से परिपूर्ण जनाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जनाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, बहम को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है॥४६॥

32. उज्जैन

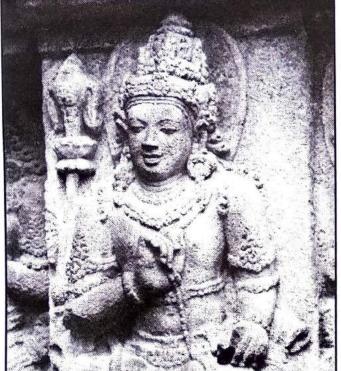

33. गीता

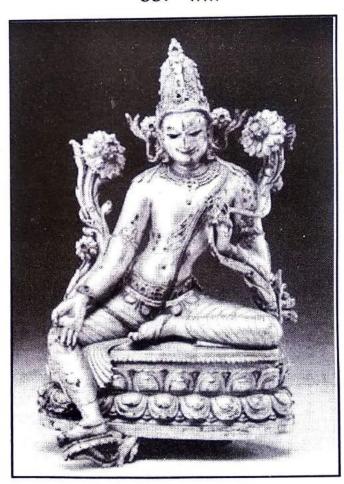

34. अवलोकितेश्वर बुद्ध

35. अवले..कितेश्वर बुद्ध





37. त्रिलोकी नाथ

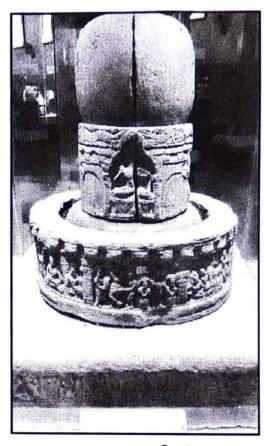

38. बुद्ध चौकी



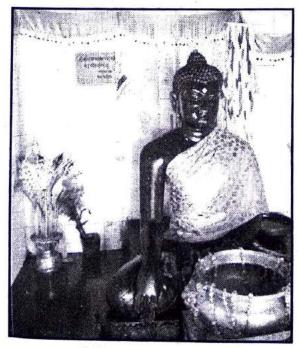

40. तेलिया बाबा, नालंदा

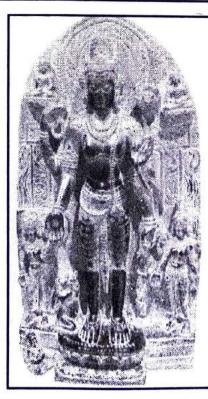

41. अवलोकितेश्वर बुद्ध नालंदा

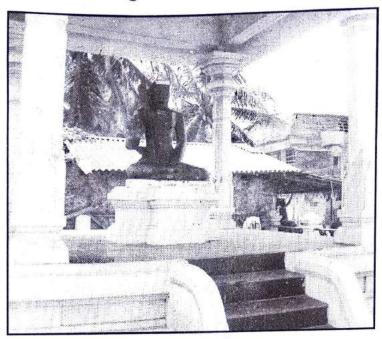

42. आदिशंकर



43. केदारनाथ

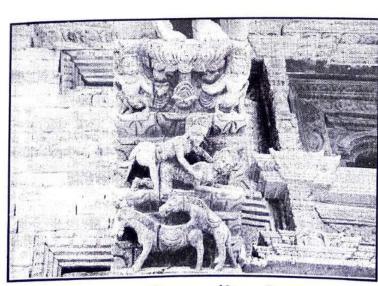

45. पशुपतिनाथ मंदिर, नेपाल



44. पशुपतिनाथ मंदिर, नेपाल



46. पशुपतिनाथ मंदिर, मंदसौर



47. लिलौटिनाथ

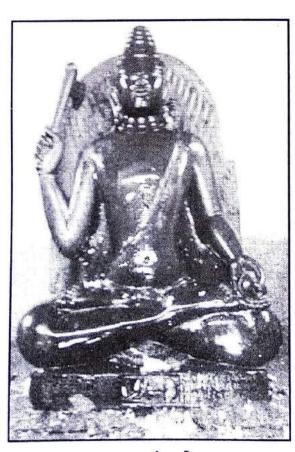

50. आनंद भैरव



48. इटखोड़ी



49. काल भैरव



51. भभुआ शिवलिंग



52. कैलाशपुरी

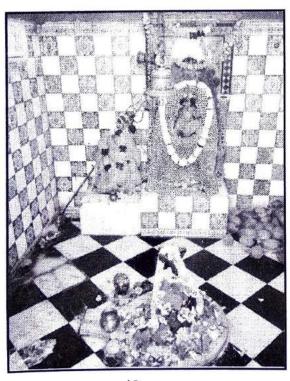

54. गंधेश्वर नाथ



57. बैकट



53. सिरपुर संग्रहालय

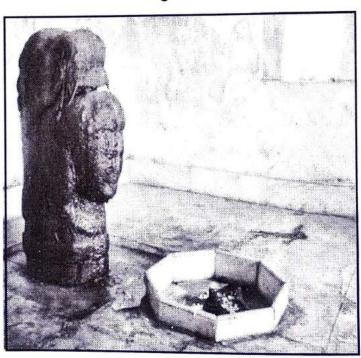

55. चतुर्भुज स्थान

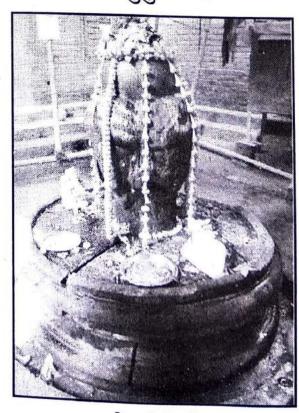

56. चौतुर्मुखी वैशाली



58. बद्रीनाथ

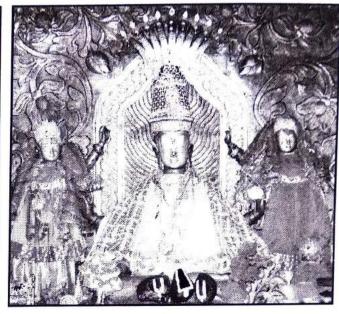

59. मुक्तिनाथ





60. तिरुपति

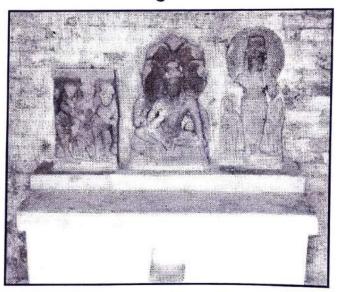

61. लक्ष्मण मंदिर, सिरपुर

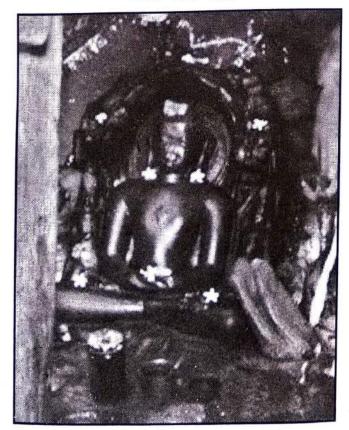

62. अष्टभूजी देगुन मंदिर



63. कोणार्क सूर्य मंदिर



64. कोणार्क सूर्य मंदिर



65. देव मंदिर



66. देव मंदिर

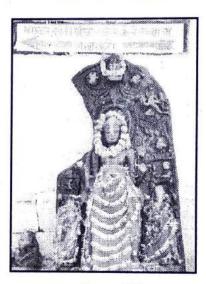

67. देव मंदिर

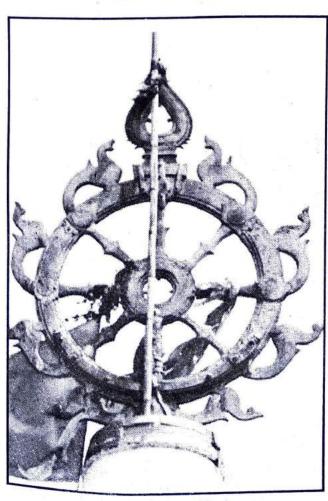

68. जगन्नाथपुरी मंदिर

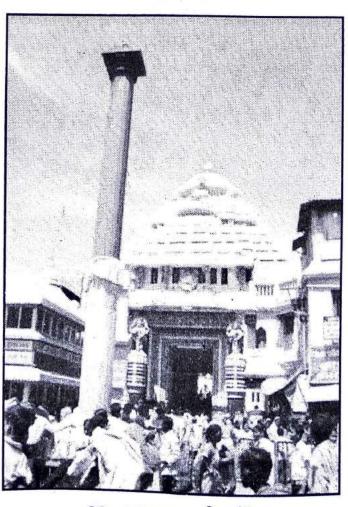

69. जगन्नाथपुरी मंदिर

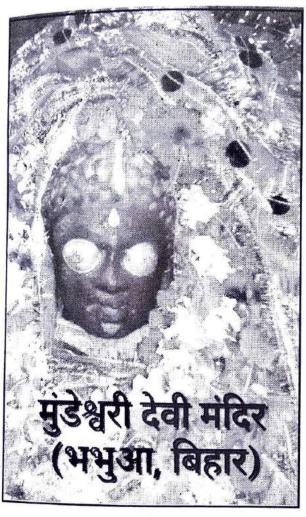

70. मुंडेश्वरी



72. किरीट शक्तिपीठ



74. प्रार्थना चक्र

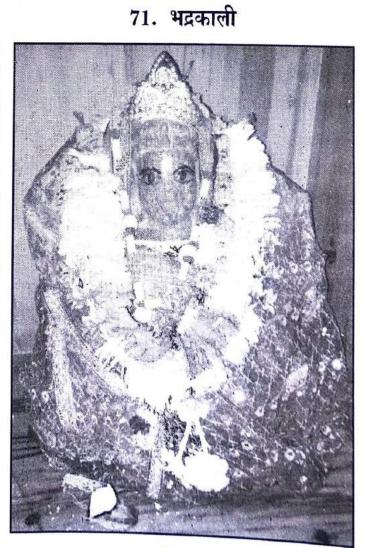

73. अंजना नाथ

### सम्यक प्रकाशन : एक परिचय



सम्यक प्रकाशन भगवान बुद्ध और उनके द्वारा स्थापित बौद्ध धम्म, बोधिसत्व बाबासाहेब डॉ. बी.आर. आंबेडकर, महान सम्राट अशोक, जोतिबा फुले, छत्रपति शाहूजी तथा देश के अन्य सामाजिक क्रांतिकारियों, समाज सुधारकों व उन महान विभूतियों से संबंधित साहित्य के प्रकाशन एवं उनके मिशन के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु समर्पित है। यह प्रकाशन सस्ते

और रियायती मूल्य पर मूल्यवान, दुर्लभ एवं सचित्र साहित्य उपलब्ध कराता है। अब तक सम्यक प्रकाशन द्वारा 14 भाषाओं में लगभग 2,000 छोटी-बड़ी महत्त्वपूर्ण पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी हैं। समाज के प्रमुख क्रांतिकारियों, समाज-सुधारकों, प्रमुख वीर-वीरांगनाओं के जीवन के विभिन्न पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए सरल भाषा में सचित्र पुस्तकें तैयार करने में इस प्रकाशन का कोई सानी नहीं है। इसकी स्थापना विश्व प्रसिद्ध चित्रकार बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध ने की है, जो सरकारी राजपत्रित पद को ठुकरा कर सांस्कृतिक, कलात्मक, साहित्यिक, सामाजिक क्रांति को सफल बनाने के लिए अपने समस्त साधनों सहित पूर्णतः समर्पित हैं।

सम्यक प्रकाशन का संपादक मंडल प्रतिष्ठित एवं जनप्रिय विद्वानों से युक्त है, जो उचित जांच-परख और समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर पुस्तकों का प्रकाशन हेतु चयन करता है। सम्यक प्रकाशन की विगत वर्षों में बौद्ध तथा आंबेडकरी साहित्य के अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रंथों के प्रकाशन में प्रमुख भूमिका उल्लेखनीय है व भविष्य में भी अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह सजग रहेगा। नारी कल्याण व समाज को अंधविश्वास, ढोंग और पाखंड के चंगुल से निकालने के लिए बुद्धिवादी एवं तर्कशील साहित्य के प्रकाशन के लिए सम्यक प्रकाशन पूर्णतः कटिबद्ध है।

भारतवर्ष का मूलनिवासी समाज आज अपनी अस्मिता की पहचान के लिए जूझ रहा है। हमारी अलग पहचान तभी बन सकती है जब हम अन्य पहलुओं के साथ अपनी संस्कृति के अनुकूल भाषा एवं शब्दों का प्रयोग करें। हर्ष का विषय है कि सम्यक प्रकाशन भाषा एवं शब्दों के माध्यम से मूलनिवासी अस्मिता की स्थापना में भी अग्रणीय भूमिका निभा रहा है।

सम्यक प्रकाशन बौद्ध संस्कृति एवं मूलिनवासी क्रांतिवीरों से सम्बद्ध सिहत्य को गौरवशाली ढंग से प्रकाशित करने के लिए प्रयासरत है। वास्तव में इस प्रकाशन द्वारा प्रकाशित साहित्य इस देश के शोषित, प्रताड़ित, वंचित एवं मिहला समाज के लिए एक वैकल्पिक मीडिया की भूमिका निभा रहा है। हर्ष का विषय यह है कि सम्यक प्रकाशन द्वारा प्रकाशित अनेक ग्रंथ एवं ग्रंथकार राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा पुरस्कृत किए जा चुके हैं। यह तथ्य भी महत्त्वपूर्ण है कि सम्यक प्रकाशन को दिल्ली बुक फेयर, प्रगित मैदान में 2 बार सम्मानित किया जा चुका है।

बेरोजगार युवकों को साहित्य की बिक्री के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराना भी सम्यक प्रकाशन का परम ध्येय है। सम्यक प्रकाशन ने विगत कई वर्षों से समाज के प्रतिष्ठित विद्वान लेखकों एवं समाजसेवियों के उत्साहवर्धन हेतु 'सम्यक साहित्यरत्न सम्मान' से विभूषित करने की योजना बनाई है। इसलिए अब यह संस्थान मात्र पुस्तक प्रकाशन तक ही सीमित न रहकर समूचे आंबेडकरी-बौद्ध आंदोलन का संवाहक बन चुका है। इस ऐतिहासिक कार्य में आप सभी का सकारात्मक सहयोग अपेक्षित है।

